# UNIVERSAL LIBRARY OU\_178253 AWYSHINN

### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H954 Accession No. P. G. H3714

Author नेहरू, जवाहरकाक Title हिन्दु स्तान की समस्याये 1955 This book should be returned on or before the date last marked below.

# हि न्दु स्ता न

की

समस्याएं

जवाहरलाल नेहरू

१९४४

सत्साहित्य-प्रकाशन

प्रकाशक मार्तण्ड उपाध्याय मंत्री, सस्ता साहित्य मण्डल नई दिल्ली

### संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण

**ग्राठवीं बार**: १६५५

मूल्य

दो रुपये

मुद्रक सम्मेलन मुद्रणालय प्रयाग

### छठा संस्करण

इस पुस्तक का पहला संस्करण ग्राज से तेरह बरस पहले प्रकाशित हुग्ना था। देश उस समय ग्राजाद नहीं था। इसलिए इसमें उन चुन हुए लेखों का संग्रह किया गया था, जो तत्कालीन समस्याग्रोंपर प्रकाश डालते थे। पुस्तक पाठकों को बहुत पसंद ग्राई ग्रौर कई शिक्षा-संस्थाग्रों ने इसे ग्रपने पाठचकम में शामिल कर लिया। चारों ग्रोर से मांग होने के कारण गत वर्षों में इसके पांच संस्करण निकल गये। जब छठा संस्करण निकालने का श्रवसर ग्राया तो श्रनायास विचार हुग्ना कि देश के स्वतंत्र हो जाने के कारण बहुत-सी पुरानी समस्याएं नहीं रही हैं ग्रथवा गौण हो गई हैं ग्रौर कुछ नई उठ खड़ी हुई हैं। इस दृष्टि से देखनेपर पुस्तक के कई लेख ग्रसामयिक जान पड़े ग्रौर कुछ की कमी मालूम हुई। ग्रतः पुस्तक को समयोपयोगी एवं सम्पूर्ण बनाने के विचार से उसके कई लेख निकाल दिये ग्रौर कई उसमें जोड़ दिये। इस प्रकार यह संशोधित ग्रौर परिवर्द्धित संस्करण पहले की ग्रपेक्षा ग्रधिक काम का बन गया है। कुछ लेख तो इसमें बिलकुल ताजे हैं। कुछ पुराने भी रक्खे गये हैं, क्योंकि उनसे ग्राज की समस्याग्रों को समझने में मदद मिलती है।

सामान्य पाठकों, विशेषकर युवकों, के लिए इस पुस्तक का बड़ा महत्व है, कारण कि इसमें पंडितजी ने मौजूदा राजनैतिक व सामाजिक स्थिति, नागरिक कर्त्तव्य, साहित्य, शिक्षा, भाषा, विज्ञान, भारत की नई रचना, कांग्रेस, किसान और मजदूर, ग्रामोद्योग, चर्ला ग्रादि ग्रनेक विषयों पर श्रपने विचार प्रकट किये हैं। साथ ही कुछ ऐसे संस्मरण भी दिये हैं, जो बहुत ही रोचक श्रौर शिक्षाप्रद हैं। नेहरूजी छोटी-बड़ी प्रत्येक समस्यापर व्यापक दृष्टि से विचार करते हैं। इस निगाह से इस पुस्तक का मूल्य श्रौर भी बढ़ जाता है।

पुस्तक की सामग्री के चुनाव में इस बात का घ्यान रक्खा गया है कि युवकों के लिए यथासंभव ग्राज के सब महत्वपूर्ण विषय ग्रा जायं।

हमें विश्वास है कि पुस्तक पाठकों को पहले से भी ग्रधिक पसंद ग्रावेगी ग्रौर शिक्षा-संस्थाएं उसका ग्रब ग्रौर ग्रधिक उपयोग करेंगी।

### **ऋाठवां संस्कर**ण

बड़े हर्ष की बात है कि पाठकों के हाथों में पुस्तक का म्राठवां संस्करण पहुँच रहा है। सातवां संस्करण तो कुछ महीनों में ही खप गया। हमें विश्वास है कि प्रस्तुत संस्करण भी जल्दी ही समाप्त हो जायगा। पुस्तक के मंत में समाजवादी व्यवस्था के विषय में पंडितजी का एक ताजा भाषण जोड़ दिया गया है। इस प्रकार म्राजतक की लगभग सभी महत्वपूर्ण भारतीय समस्याएं इसमें मा गई हैं।

--मंत्री

### दो शब्द

### (पहले संस्करण से)

इस किताब में 'हिन्दुस्तान की समस्याएं' पर मेरे पुराने श्रौर कुछ हाल के नये लेख जमा किये गए हैं। ये लेख मैंने पिछले तीन वर्षों में श्रंग्रेजी श्रौर हिन्दुस्तानी में लिखे थे। इन तीन वर्षों में जमाना बदल गया श्रौर इस समय हमारे सामने नये-नये पेचीदा सवाल हैं। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि इसके पुराने लेख श्राज की हालत में कहां तक मौजूं होंगे। पर श्राजकल के प्रश्नों की जड़ हमारे पिछले कामों में होती है। इसलिए मेरा खयाल है कि शायद इसमें के पुराने लेख भी हमारी नई समस्यापर रोशनी डालें।

दुनिया का या हिन्दुस्तान का भविष्य क्या होगा, यह कोई नहीं कह सकता। हर तरफ लड़ाई, क्रांति और हलचल हो रही है और सिर्फ एक बात सही मालूम होती है कि पुरानी दुनिया का श्रंत हम देख रहे हैं। नई दुनिया श्रभी पैदा नहीं हुई और हम बीच में टंगे हैं और बीच की सब मृसीबतें झेलते हैं। यह नई दुनिया अपने-श्राप से नहीं बन जावेगी। वह करोड़ों श्रादिमियों के पिरश्रम, बिलदान श्रौर कोशिश से ही बन सकती है। लेकिन मेहनत तो तब ही फल देती है जब सामने कोई घ्येय हो श्रौर जिस रास्तेपर चलना है, वह निश्चय हो। वगैर इसके जनता भूली-भटकी फिरती है।

हमारा घ्येय क्या है? स्वराज्य है या म्राजादी? यह तो ठीक है। लेकिन कैसा स्वराज्य। म्रब गोल शब्दों का समय जाता रहा। हम कैसा राजनैतिक भ्रौर सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं? हमको ये सब बातें भ्रपने दिमाग में साफ करनी हैं। जब विचार साफ होते हैं तब ही हमारा कार्य ठीक चल सकता है।

# विषय-सूची

| १.         | 'भारतमाता की जय'                  | £           |
|------------|-----------------------------------|-------------|
| ٦.         | हिन्दुस्तान की समस्याएं           | १२          |
| ₹.         | किस रास्ते भौर किन साधनों से ?    | ₹ १         |
| ٧.         | सचाई का रास्ता                    | ३८          |
| <b>X</b> . | पहले योग्य बनो                    | ४१          |
| ξ.         | नागरिकता का श्रादर्श              | ४३          |
| ૭.         | शिष्टाचार                         | ४४          |
| ۶.         | जेलखाने की बातें                  | ५०          |
| 8.         | साहित्य का भविष्य                 | 48          |
| ₹∘.        | दो मस्जिदें                       | ७३          |
| ۲٤.        | विद्यार्थी ग्रौर राजनीति          | <b>5</b>    |
| १२.        | महिलाग्रों की शिक्षा-पद्धति       | 58          |
| ₹₹.        | भाषा का ग्राधार                   | 37          |
| १४.        | भारत की नई रचना                   | <b>६</b> ६  |
| १५.        | कांग्रेस भ्रौर समाजवाद            | १०५         |
| १६.        | किसान-मजदूर संस्थाएं भीर कांग्रेस | ११७         |
| ₹७.        | मजदूर श्रौर कांग्रेस              | १२७         |
| ₹5.        | बड़े श्रौर घरेलू उद्योग           | <b>१</b> ३० |
| .38        | चर्खे का महत्व                    | १३४         |
| ₹∘.        | शिक्षा का घ्येय                   | १३७         |
| ₹.         | <b>ग्र</b> खबारों की ग्राजादी     | १४३         |

| २२. विज्ञान का मार्ग                  | १४६          |
|---------------------------------------|--------------|
| २३. विज्ञान का सदुपयोग और दुरुपयोग    | १५५          |
| २४. समाज की स्थिरता और सुरक्षा        | १६४          |
| २५. हमारे कर्त्तव्य                   | १७२          |
| २६. स्वतंत्र भारत की जिम्मेदारियां    | १७६          |
| २७. सार्वभौमिक व्यवस्था               | ३७१          |
| २ म. भारत श्रौर पाकिस्तान की समस्याएं | १८०          |
| २६. भारत की वैदेशिक नीति              | १८२          |
| ३०. पंचवर्षीय योजना                   | १८७          |
| ३१. सामुदायिक योजना                   | 989          |
| ३२. समाजवादी व्यवस्था की ग्रोर        | £3 <b>\$</b> |
|                                       |              |

## हिन्दुस्तान की समस्याएं

: १ :

### 'भारतमाता की जय'

सभा श्रौर जुलूसों के मारे हम दिन भर बेहद परेशान रहे। श्रम्बाला से चलकर करनाल पहुंचे। वहां से पानीपत फिर सोनीपत श्रौर श्रन्त में रोहतक। खूब जोश श्रौर भीड़-भाड़ रही श्रौर श्राखिरकार पंजाब का दौरा खत्म हुआ। एक शान्ति की भावना मेरे भीतर उठी। कितना बोझ सिर पर था श्रौर कितनी थकान थी! श्रब तो ऐसे लम्बे श्राराम की जरूरत थी जिसमें जल्दी ही कोई विघ्न-बाधा श्राकर न पड़े।

रात हो गई थी। हम तेजी से रोहतक-दिल्ली रोड की ग्रोर बढ़े; क्योंकि उस रात को हमें दिल्ली पहुंच कर गाड़ी पकड़नी थी। नींद मुझे बुरी तरह घेर रही थी। यकायक हमें रुकना पड़ा; क्योंकि बीच सड़क पर ग्रादमी ग्रीर ग्रीरतों की भीड़ बैठी थी। कुछेक के हाथों में मशालें थीं वे ग्रागे बढ़कर हमारे पास ग्राये ग्रीर जब उन्हें संतोष हो गया कि हम कौन हैं, तब उन्होंने बताया कि दोपहर से वे वहां बैठे-बैटे इंतजार कर रहे हैं। वे सब हुष्ट-पुष्ट जाट थे। उनमें ज्यादातर छोटे-मोटे जमींदार थे। उनसे बिना थोड़ी-बहुत बातचीत किये ग्रागे बढ़ना मुमिकन नहीं था। हम बाहर ग्राये ग्रीर रात के धुंघलेपन में हजारों या इससे भी ज्यादा जाट मर्दी ग्रीर ग्रीरतों के बीच बैठ गये।

उनमें से एक चिल्लाया, 'कौमी नारा!' श्रौर हजारों गलों ने मिल कर जोश के साथ तीन बार चिल्लाकर कहा—'वन्देमातरम्!' श्रौर फिर उन्होंने 'भारतमाता की जय' के नारे लगाये। "यह सब 'वन्देमातरम्' ग्रीर 'भारतमाता की जय' किस लिए है?" मैंने पूछा।

कोई उत्तर नहीं। पहले उन्होंने मुझे घूरकर देखा श्रौर फिर एक-दूसरे का मुंह ताकने लगे। दिखाई पड़ता था कि वे मेरे सवाल करने से कुछ परेशान हो उठे हैं। मैंने सवाल दोहराया—"बोलिए, ये नारे लगाने से श्रापका क्या मतलब है?" फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उस जगह के इंचार्ज कांग्रेस-कार्यकर्त्ता कुछ खिन्न-से हो रहे थे। उन्होंने हिम्मत कर के सब बातें बतानी चाहीं; लेकिन मैंने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया।

"यह 'माता' कौन है, जिसको भ्रापने प्रणाम किया है भ्रौर जिसकी जय के नारे लगाये हैं?" मैंने फिर सवाल किया। वे फिर चुप भ्रौर परेशान-से हो रहे। ऐसे अजीब सवाल उनसे कभी नहीं किये गये थे। सहज भाव से उन्होंने सब बातों को मान लिया था। जब उनसे नारे लगाने के लिए कहा जाता था, वे नारे लगा देते थे। उन सब बातों के समझने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। कांग्रेसी कार्यकर्ताभ्रों ने नारे लगाने के लिए कहा तो वे उच्च कैसे कर सकते थे? वे तो खूब जोर से पूरी ताकत लगाकर चिल्ला देते थे। बस, नारा श्रच्छा होना चाहिये। इससे उन्हें खुशी होती थी श्रौर शायद इससे उनके प्रतिद्वन्द्वियों को कुछ डर भी होता था।

श्रव भी मैंने सवाल करना बन्द नहीं किया। बेहद हिम्मत करके एक श्रादमी ने कहा कि 'माता' का मतलब 'धरती' से है। उस बेचारे किसान का दिमाग धरती की श्रोर ही गया, जो उसकी सच्ची मां है, भला करने श्रीर भला चाहने वाली है।

"कौन-सी 'धरती'?" मैंने फिर पूछा, "क्या आपके गांव की 'धरती' या पंजाब की, या तमाम दुनिया की?" इस पेचीदा सवाल से वे और परेशान हुए। तब बहुत से लोगों ने चिल्ला कर कहा कि इस सबका मतलब आप ही समकाइए? हम कुछ भी नहीं जानते और सारी बातें समझना चाहते हैं।

मैंने उन्हें बताया कि भारत क्या है। किस तरह वह उत्तर में काश्मीर, श्रौर हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है। उसमें पंजाब बंगाल, बंबई, मदरास सब शामिल हैं। इस महाद्वीप में उनके जैसे करोड़ों किसान हैं जिनकी उन जैसी ही समस्याएं हैं, उन्हींकी-सी मुश्किलें श्रौर बोझ, वैसी ही कुचलने वाली गरीबी श्रौर श्राफतें। यही महादेश हिन्दु-स्तान उन सबके लिए 'भारतमाता' है, जो उसमें रहते हैं श्रौर जो उसके बच्चे हैं। भारतमाता कोई सुन्दर बेबस श्रसहाय नारी नहीं है, जिसके धरती तक लटकने वाले लम्बे-लम्बे बाल हों, जैसा श्रक्सर किल्पत तस्वीरों में दिखलाया जाता है।

'भारतमाता की जय !' यह जय बोलकर हमने किसकी जय बोली ? उस किल्पत स्त्री की नहीं जो कहीं भी नहीं है। तब क्या यह जय हिन्दुस्तान के पहाड़ों, निदयों, रेगिस्तानों, पेड़ों, पत्थरों की बोली जाती है ?

"नहीं"। उन्होंने जवाब दिया। लेकिन कोई ठीक उत्तर वे मुझे न दे सके।

"निश्चय ही हम जय उन लोगों की बोलते हैं जो भारत में रहते हैं— उन करोड़ों श्रादिमयों की जो उसके गांवों ग्रीर नगरों में बसते हैं।" मैंने उन्हें बताया। इस जवाब से उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई ग्रीर उन्होंने श्रनुभव किया कि जवाब ठीक भी है।

"ये ब्रादमी कौन हैं? निश्चय ही ब्राप ब्रौर ब्रापके भाई। इसलिए जब ब्राप, 'भारतमाता की जय' बोलते हैं, तो वह ब्रपने ब्रौर हिन्दुस्तान भर के ब्रपने भाई-बहनों की ही जय बोलते हैं। याद रिखए, 'भारतमाता' ब्राप ही हैं ब्रौर यह ब्राप ब्रपनी ही जय बोलते हैं।"

ध्यान से उन्होंने सुना। प्रकाश की उज्ज्वल रेखा उनके भोले-भाले चेहरों पर उदय होती हुई दिखाई दी। यह ज्ञान उनके लिए एक विचित्र था कि वह नारा, जिसे वे इतने दिनों से लगा रहे हैं, उन्हीं के लिए था। हां, रोहतक जिले के गांव के उन्हीं बेचारे जाट-किसानों के लिए। यह उन्हीं की जय थी। तब भ्राइए, एक बार फिर मिलकर पुकारें— 'भारत-माता की जय!"

इसके बाद हम अन्धकार में दिल्ली की श्रोर बढ़े। रेल मिली श्रौर उसके बाद खूब श्राराम भी।

१६ सितम्बर, १९३६

### : २:

### हिन्दुस्तान की समस्याएं

हमारे मुल्क के सामने इतने पेचीदा सवाल हैं, ग्रन्दरूनी, घरेलू श्रौर बाहर के कि यह जरूरी है कि मुल्क के लोग—ग्राप श्रौर हम—उनको समझें। हो सकता है कि सब उनके पेंच न समझें, लेकिन मोटे तौर से समझें; क्योंकि हम समझते नहीं तबतक उसमें ग्रपना पूरा हिस्सा नहीं ले सकते। ऐसे खतरे के वक्त हमें क्या करना है, यह हम जानते हैं। एक मुल्क के, जो कि ग्राजाद कहलाता है, महज नक्श्रे पर या किताबों में ग्राजाद लिख देने से तो उसकी सब मुश्किलें हल हो नहीं जातीं। ग्राजादी के मायने यह हैं कि रास्ता खुल जाता है चलने का। रुकावटें निकल जाती हैं, कम-से-कम एकाध मोटी रुकावद निकल जाती है। लेकिन उसके बाद हम किघर जायें, कैसे जायें ग्रौर किसकी टांगों पर जायें, यह तो हमें खुद फैसला करना है। ग्रपने ग्रापसे कुछ नहीं हो जाता।

श्रवसर लोगों का यह खयाल था श्रौर है कि स्वराज्य श्राने पर हमारे सारे दु:ख श्रौर तकलीफें दूर हो जायंगी। हम सब चाहते थे। बड़े-बड़े नकशे हमने बनाये, लेकिन वाकया तो यह है कि काफी तकलीफें हैं। कुछ बढ़ भी गई हैं पहले से, यह भी सही है। कुछ घट गई हैं। क्यों हुश्रा यह ? यह हमें समझना चाहिए, क्योंकि जबतक हम समझते नहीं तबतक उन सब तकलीफों और मुश्किलों को हटा नहीं सकते। खाली बैठकर औरों को बुरा-भला कहना, इससे सवाल हल नहीं हो जाता। इसिलए यहां एक यह जरूरी बात हो जाती है कि हम मोटी-मोटी बातों को, जो देश के सामने हैं, समझें। क्यों कोई खराबी है? किस बात से हमें फायदा होता है, किस बात से नुकसान? यह ग्रापके और हमारे लिए एक गौर करने की बात है। एक बहुत बड़ा ग्रादमी हमारे देश में ग्राया और उसने हमें एक रास्ता दिखाया। उस रास्ते पर चल कर हम दूर तक गए और ग्राखिर में मुल्क को ग्राजाद किया। दुनिया पर भी एक बड़ा जबरदस्त ग्रसर पड़ा। हमारी इज्जत हुई। क्यों हुई? हमारी और ग्रापकी किसी खास वजह से नहीं; लेकिन हमारे जो यह बड़े नेता थे, उनके नाम से और उनके काम की वजह से इज्जत बढ़ी। हमारे देश भर को उन्होंने ऊंचा किया। फिर जब एक ऐसे रास्ते से चलकर हमें इतने फायदे हुए तो ग्रासानी से उस रास्ते को छोड़ना नहीं चाहिए। ग्रासानी से ग्रपने उन सिद्धांतों को, जो उन्होंने बताये थे, भूलना नहीं चाहिए।

लेकिन ग्राजकल में देखता हूं कि बहुत लोग उन्हें भूल-से गये ग्रीर कभी-कभी मुझे ग्राश्चर्य होता है कि खास बड़ी संस्था, जिसका पालन-पोषण उन्होंने किया ग्रीर बढ़ाया यानी कांग्रेस, उसमें भी लोग उनके सिद्धान्तों को भूल गये ग्रीर भूलते जाते हैं। यह हमारे गौर करने की बात हो जाती है कि हम देश को किस तरफ ले जायें? कौन से रास्ते पर जायें? क्या उसूल हैं? सिद्धान्त हैं कि नहीं हैं? हमारा देश बहुत बड़ा भारी देश हैं, जिसके तरह-तरह के प्रान्त हैं, प्रदेश हैं, इलाके हैं, लोग हैं ग्रलग-ग्रलग; नीचे मद्रास से, कन्याकुमारी से ऊपर काश्मीर तक; बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश ग्रीर गुजरात; बम्बई, महाराष्ट्र, तामिलनाड, बहुत बड़ा देश हैं। इधर-उधर ग्राप चिलये तो ग्रापको बोली ग्रलग मिलेगी, पोशाक ग्रलग मिलेगी, खाने-पीने का ढंग ग्रलग मिलेगा। बहुत फर्क हैं; लेकिन फर्क होते हुए भी एक चीज उसको जोड़ती है। ग्राजसे नहीं, पुराने

जमाने से जोड़ती है उसको । वह यह कि हम सब लोग हिन्दुस्तान के रहने वाले हिन्दुस्तानी हैं। भारत के रहने वाले भारतीय हैं, चाहे हम मद्रास में रहें या काश्मीर में या दिल्ली में। तो ये दो बातें आप देखते हैं। एक तो हमारे देश को जोड़ती है सब बातें; और एक यह कि देश में अनेकता है, अलग-अलग ढंग के लोग हैं और उसी के साथ हमारे देश में एक-दूसरे से लड़ने की भी आदत बहुत है। तो फिर किस तरह से हम अपने देश को मजबूत करें; क्योंकि खाली देश को आजाद कर देना यह तो काफी नहीं है।

त्राजाद देश ग्रगर दुर्बल हो जाय, कमजोर हो, तो उसकी ग्राजादी निकल जाती है ग्रौर वह फिर गुलाम हो सकता है। यह तो बार-बार हुग्रा है। हमारा देश ग्राजाद भी रहा है ग्रौर गुलाम भी रहा है ग्रौर फिर ग्राजाद हुग्रा ग्रौर फिर गुलाम हुग्रा। यह तो हमारी शिक्त पर है, समझ पर है, श्रक्ल पर है। इसलिए लोग समझें कि हमारा काम पूरा हो गया ग्रौर हम इत्मीनान से लम्बे पड़ जायं तो फिर हमारे देश की ग्राजादी छिन भी सकती है। ग्रापमें से कुछ लोग तो कम-से-कम ग्राजकल की दुनिया का हाल जानते होंगे। लड़ाई-झगड़े-फसाद का हाल है। ग्रक्सर बड़ी जंग की बात हो रही है। ऐसे खतरनाक समय पर दुनिया में हम कैसे जिन्दा रह सकते हैं श्रौर ग्रपनी तरक्की कर सकते हैं? एक ही तरह से—ग्रपनी शिक्त से, ग्रपनी ताकत से, ग्रपने ऊपर भरोसा रख कर। ताकत कैसे ग्राती है? ग्रापस में मिलकर काम करने से, ग्रपना रास्ता, ग्रपने उसूल चुनने से. उसपर कायम रहने से; क्योंकि उसूल के मायने यह हैं कि उनपर कायम रहें।

महात्माजी जब भ्राये थे हमारे पास, बाईस-तेईस बरस हुए, इस सियासी मैदान में हिन्दुस्तान के, तो पहले दो-तीन बातें उन्होंने हमें सिखाई थीं। पहली बात उनमें यही थी कि हमें श्रापस में मिलकर काम करना है भौर भंग्रेजी राज्य का मुकाबला करना है। भ्रंग्रेजी राज्य कोशिश करता था हममें फूट पैदा करने की—हर तरह की, चाहे वह हिन्दू-मुसलमान में हो,

चाहे हिन्दू-सिख में हो, चाहे हिन्दू-हिन्दू में हो, चाहे अलग-भ्रलग प्रान्त में हो। वह फूट पैदा करते थे हमें कमजोर करने को श्रीर हम चाहते थे कि हम मिल कर उनका मुकाबला करें, श्रीर जिस दरजे मिले उतनी ही हमारी ताकत बढ़ी श्रीर श्राखिर में उनको श्रलग कर दिया।

श्रौर बातें गांधीजी ने हमें क्या बताई थीं? यह कि हममें ऊंचता श्रौर नीचता नहीं होनी चाहिए। हमारे हरिजन भाई हैं, जिनको हम जाने कितने पुक्तों से दबाये हुए हैं। यह बात खत्म हो जानी चाहिए। सबों को बराबर का हक होना चाहिए। यह एक बुनियादी बात थी। उस पर भी हमने चलने की कोशिश की, कुछ दूर गये, बहुत दूर नहीं। हमने कानून बना भी दिये कि सब बराबर हैं; लेकिन यह खाली कानून की बात नहीं है। यह तो हमारे रोजमर्रा के चालचलन की बात है कि हम बराबर करें श्रौर ऊंचता-नीचता कम हो।

उन्होंने भ्रौर बहुत सारी बातें बताई थीं। उन्हें तो मैं नहीं कहता; लेकिन एक बड़ा सबक हमें सिखाया था कि हम लोगों को डरना नहीं चाहिए—- श्रंग्रेजी हुकूमत से या कोई भी शस्स जुल्म करता है उससे; क्योंकि जो लोग डरते हैं, वे दबा दिये जाते हैं। इन सब बातों का श्रसर हमारी जनता पर बहुत दूर तक पड़ा है।

हम श्राजाद हुए श्रौर श्राप जानते हैं कि जैसे ही हमारा देश श्राजाद हुश्रा, बदिकस्मती से उसी समय हमारे देश का एक टुकड़ा देश के बाहर निकल गया श्रौर पाकिस्तान बना। हमारी मंजूरी से निकला, हमने स्वीकार किया। क्यों किया? में इसमें नहीं जाता; लेकिन इसलिए किया, श्रगर एक फिकरे में कहूं, कि हम नहीं चाहते थे कि श्रापस में एक-दूसरे से लड़ा करें। इस तरह का मेल नहीं होता कि हर वक्त लड़ाई-झगड़ा-फसाद हो श्रौर हमारी श्राजादी भी न श्राये। तो हमने सोचा, सही या गलत, यह तो इतिहांस कहेगा, कि बेहतर हैं इसको करना। इसके बाद शायद मेल हो जाय। लेकिन इसके बाद हुश्रा क्या श्राप जानते हैं? एक तुफाने बदतमीजी उठा। पाकिस्तान भर में, पूर्वी पंजाब में। वह दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचा,

दिल्ली के शहर तक भ्राया भ्रौर दिल्ली के चारों तरफ हुआ। एकदम से भ्रजीब हालत हमारी हो गई। हम लोग, जोकि बड़े ऊंचे सिद्धान्त के लोग थे भ्रौर जो लम्बी-चौड़ी बातें कहते थे, वहिशयाना बातें करने लगे—लड़ाई-झगड़े की, फूट की, मार की। भ्रजीब हालत थी! हमारा देश दुनिया में बदनाम हो गया भ्रौर हम कमजोर हो गये।

ये सब पुरानी कहानियां हैं। मैं उनमें ज्यादा नहीं जाता; लेकिन मैंने ग्रापको याद इसलिए दिलाया कि इस समय हम ग्रपने दिमाग को साफ कर लें कि हमें किस रास्ते पर चलना है। जो बातें, जो सिद्धान्त महात्माजी ने बताये थे, उन पर हम रहें या किसी नये रास्ते पर चलें ? कम-से-कम जो बुनियादी सिद्धान्त उनके थे उनका ग्रापको निश्चय करना है।

ग्राजकल ग्राप जानते हैं कि हमारे सामने एक नया खतरा ग्राया है। पाकिस्तान में स्राजकल लड़ाई की चर्चा है, लड़ाई की तैयारी है, लड़ाई की धमकी है, काश्मीर के सवाल पर। यह सवाल ग्रर्से से, करीब चार बरस से, चल रहा है और कुछ थोड़ा-सा इसके निस्बत ग्रापसे कहा भी चाहता हं कि ग्राप समझें कि हम काश्मीर क्यों गये भ्रीर क्यों वहां हैं भीर क्यों यह पाकिस्तान में गुल-शोर लड़ाई का हो रहा है ? काश्मीर में जाने से कोई जायदाद हमें नहीं मिल गई, कोई फायदा हमें नहीं हुम्रा। काश्मीर के साथ ग्राज नहीं, बीस-क्क्कीस बरस से हमारा एक करीबी सम्बन्ध था; क्योंकि वहां बहुत सारे लोगों ने अपनी आजादी की आवाज उठाई थी श्रीर एक संस्था बनाई थी, जिसका नाम बाद में 'नेशनल कान्फेंस' हुम्रा । उसके बड़े लीडर शेख अब्दल्ला थे और उन्होंने काश्मीर की आजादी के लिए वहां के उस वक्त के महाराजा के खिलाफ बड़ा म्रान्दोलन शुरू किया। जाहिर है कि हमारी हमदर्दी उनसे भी थी, जैसे कि हमारी हमदर्दी हैदरा-बाद या राजपूताने या बडी-छोटी रियासतों में ऐसा ग्रांदोलन करने वालों के साथ थी। हम सारे हिन्दुस्तान को एक समझते थे ग्रौर ग्राजाद किया चाहते थे। तो बीस-इक्कीस बरस काश्मीर में श्राजादी की लड़ाई हुई, लोग दबाये गये, जेल गये, गोली चली, जैसे कि होता है। कोई पांच-छ:

बरस हुए कि इस सिलसिले में में वहां गया था श्रौर वहां के जो महाराजा साहब थे, उस वक्त उन्होंने मुझे जाने से भी रोका था श्रौर श्राखिर में मुझे गिरफ्तार किया था। कहने का मतलब यह है हमारा श्रौर काश्मीर का रिश्ता कोई फौजी रिश्ता नहीं है। यह रिश्ता है उन लोगों का जो श्राजादी के लिए लड़ते थे, काश्मीर में या श्रौर हिस्सों में हिन्दुस्तान के। वीस बरस से चला श्राता था श्रौर हम मुकाबला करते थे श्रंग्रेजी हुकूमत का श्रौर जो उस हुकूमत के साये में थे—बड़े-बड़े राजा-महाराजा, निजाम, नवाब—उनका। श्राप देख सकते थे कि जिस वक्त से श्रंग्रेजी हुकूमत का साया हटा, ये सब बड़े-बड़े राजा-महाराजा एकदम से कमजोर पड़ गये श्रौर उनमें कोई ताकत न रही श्रौर उनका राज्य खत्म हो गया। हमसे उनसे समझौता हो गया, हमने उनको पेन्शनें दे दी; उनके साथ श्रच्छा बर्ताव किया; लेकिन उनकी शिक्त नहीं रही, शक्ति उनकी थी ही नहीं। शक्ति तो श्रंग्रेजी हुकूमत की थी. जो उनके पीछे थी।

तो यह काश्मीर में याद रखने की बात है कि बीस-बरस से भ्राजादी की जंग हुई। हम तो दूर थे, हमारी हमदर्दी थी, लेकिन वह जंग वहां के रहनेवालों ने की। खास तौर से उसे करने वाली जो बड़ी जमात थी, वह वहां की 'नेशनल कांफेंस' थी जिसके लीडर शेख अब्दुल्ला थे श्रौर उनके साथी थे। उसमें काश्मीर के रहने वाले मुसलमान, हिन्दू, सिख वगैरा सब थे। जाहिर है, उसमें मुसलमान ज्यादा थे, बहुत ज्यादा; क्योंकि वहां के रहने वाले ज्यादातर मुसलमान हैं। वह एक श्राम लोगों की जमात थी। जिस जमाने में यह बात हो रही थी उस वक्त वे लोग, जो श्राजकल पाकिस्तान के हाकिम हैं, क्या करते थे? यह जरा श्राप लोगों को याद रखना है। मुश्किल तो यह है कि बाहर मुल्कों के लोग तो कुछ इन वाकियात को जानते नहीं श्रौर हर वक्त झूठ सुनकर गलत श्रसर उनके दिमाग पर हो जाते हैं।

जिस जमाने में काश्मीर की स्राजादी की लड़ाई हुई, उस समय मुस्लिम लीग स्रोर वे लोग, जो स्राजकल बड़े हाकिम स्रोर स्रोहदेदार हैं पाकिस्तान में, वे सब रियासतों में—खाली काश्मीर को छोड़िये—आजादी की जो तहरीक थी, उसकी मुखालफत करते थे। उनके बड़े-से-बड़े श्रादमी, खास-कर काश्मीर में जो यह नेशनल कांफेंस ग्राजादी के लिए लड़ती थी, उसकी श्रीर ग्राजादी की मुखालफत करते थे ग्रीर ग्राक्सर महाराजा की हुकूमत की तरफदारी करते थे। यह होता था। फिर ग्राखिर में जब सवाल हमारी ग्राजादी का ग्राया ग्रीर पाकिस्तान बनने वाला हुग्रा उस वक्त महाराजा की हुकूमत ने जेल से शेख ग्रव्हुल्ला को ग्रीर दूसरों को छोड़ा, मजबूर होकर। हमारी सलाह यह हुई उन लोगों को कि काश्मीर में रहने वाले जो खुद से करेंगे, वह मुनासिब है, ग्रीर हमने कहा कि इसमें कोई जल्दी नहीं है। जो ग्राप मुनासिब समझें, तय करें। मामला ग्रासानी से चल रहा था। सोच रहे थे कि काश्मीर का विधान क्या हो ग्रीर काश्मीर का सम्बन्ध क्या हो हिन्दुस्तान से पाकिस्तान से, किसी से? हम उसमें कोई जवरदस्ती नहीं करना चाहते थे। हां, हमारी खाहिश थी कि वह हमारे साथ ग्रायें, क्योंकि हमारा पुराना ताल्लुक था ग्रीर हमें उम्मीद थी कि वे ग्रायेंगे इसी ताल्लुक की वजह से; लेकिन कोई दबाव नहीं था।

ऐसे मौके पर यकायक काश्मीर पर पाकिस्तान से हमला हुआ। हमला हुआ और बेरहमी का हमला। इस तरह से वहां से फौजें आईं, कबायली आये और लूट मार, जलाना, शहर को तबाह करना शुरू किया। यह नहीं कि किसको तबाह करते हैं! चाहे वह हिन्दू हो, चाहे मुसलमान, दोनों लूटे गये। वहां मर्द-औरत कत्ल किये गए, ईसाई भी। कोई फर्क नहीं। लुटेरों की तरह से आये थे और इस बात की फिक्र थी कि तेजी से हम ज्यादा से ज्यादा लूट सकें। बड़ा बिजली का कारखाना वहां था, जिससे सारे काश्मीर की वेली (घाटी) में रोशनी होती थी। उसको तोड़ दिया। हमारे पास खबर आई। यह पौने चार बरस की बात है। काश्मीर दूर है। आप जानते हैं कि पहाड़ी मुकाम है। हम क्या करें? हमारी कोई फौजें तो वहां थी नहीं, कुछ नहीं। हम बड़े परेशान हुए। हमने सोचा कि अगर यह बात बढ़ती गई तो काश्मीर बिलकुल तबाह हो जायगा। आप जानते

होंगे कि काश्मीर में जो कारीगर रहते हैं, उनका मुकाबला दूनिया में बहुत कम लोग कर सकते हैं। बड़े ऊंचे दर्जे की चीजें बनाते हैं। काश्मीर स्राज नहीं, हजारों वर्ष से द्रिनया में मशहर है। हमने सोचा कि मशहर काश्मीर बिल्कूल तबाह हो जायेगा, इन लुटेरों के पीछे और इसका फिर बनाना मुश्किल हो जायगा। हमने यह भी सोचा कि अगर हम इस वक्त उसकी इस बात को रोकने की कोशिश नहीं करते तो यकीनन इसका नतीजा यह होगा कि स्राज नहीं तो कल, मुकाबला करना पड़ेगा इन लोगों का स्रौर लड़ाई होगी । बड़ी लडाई होगी हिन्दुस्तान में ग्रौर पाकिस्तान में । उस वक्त तक हमें यह खयाल नहीं था कि काश्मीर की लड़ाई कोई बड़ी होगी। हम समझते थे कि हजार दो हजार लुटेरे ग्रा गये हैं । उनको हटाना है । ग्राखिर में हमने फैसला किया कि हम खामोश नहीं रह सकते ग्रौर मैं ग्रापको बताऊं कि हमने छ: बजे शाम को इस बात का फैसला किया। शायद २५ या २६ म्रक्तूबर सन् ४७ को म्रौर हमने म्रपने फौजी म्रफसरों से कहा कि जल्दी-से-जल्दी तुम्हें वहां जाना है, क्योंकि एक-एक दिन की कीमत थी। ग्रगर एक दो दिन की देर हो जाती तो मुमिकन है कि श्रीनगर पर कब्जा हो जाता दुश्मन का ग्रौर वहां जो एक हवाई ग्रहा है उस पर भी दुश्मन का कब्जा हो जाता। फिर हम जाही नहीं सकते थे वहां। रातोंरात हमारे यहां तैयारी हई। पहले की तैयारी तो थी नहीं श्रौर न हमारे पास सामान ही है बड़े मुल्कों का-सा। छ: बजे शाम को हमने फैसला किया था ग्रीर छ: बजे सुबह हवाई जहाज हमारी फौजों को वहां ले गये। वे हवाई जहाज जो मामुली यानी सफरी जहाज हैं, सिविल जहाज हैं, उनपर हमने रातोंरात कब्जा किया और उन पर हमने फौज को भेजा। ज्यादा फौज नहीं, कोई श्रदाई-तीन सौ श्रादमी शुरू में भेजे। वे ऐसे पहुँचे कि हवाई जहाज के ग्रड्डे से उतरकर भौरन उनको लड़ना पड़ा। पांच मील, सात मील के फासले पर दुश्मन आ गया था। अगर वे १२ घंटे, एक दिन बाद जाते तो नहीं पहुंच सकते थे। खैर, वे लड़े भ्रौर उन्होंने म्राखिर में उनको हटाया। फिर ग्रौर फौजें पहंचती गर्इ ग्रौर उनको वहां वैली से हटा दिया। जब ज्यादा हटाया तो एकदम से देखा कि बड़ी फौजें मौजूद हैं, वहीं पीछे। वह पाकिस्तान की बड़ी फौजें थीं। हमें मालूम नहीं था। खयाल था कि वहां हों। फिर लड़ाई बड़ी हो गई। उस लड़ाई का सिलसिला साल दो साल तक चला।

इसके बाद में लड़ाई रुक गई यानी एक ग्रारजी सुलह तो नहीं—एक ग्रारजी लड़ाई रोकने का इन्तजाम हुग्रा, जिससे लड़ाई रुकी। इस ग्ररसे में, वहां जाने से पहले, काश्मीर के लोगों से—वहां की हुकूमत से ग्रीर वहां के लोगों से—एक समझौता हुग्रा था। वे हमारे हिन्दुस्तान में शरीक हो गये ग्रीर हमारी जिम्मेदारी हो गई उनकी मदद करने की ग्रीर उनको बचाने की।

हमने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान से हमारी लड़ाई ज्यादा न बढ़े । यूनाइटेड नेशन्स में, ग्रमेरिका में उसकी इत्तला की । यूनाइटेड नेशन्स के लोगों को कहा कि देखिये, पाकिस्तान ने हमला किया है ग्रीर इसको रोकना चाहिए, हटाना चाहिए। वे पेंच में पडे ग्रौर तब से वह सिलसिला चलता जाता है। कोई फैसला नहीं हुग्रा। ग्रव इस वक्त वया हाल है? पहली बात मैंने ग्रापको बताई कि मामला क्या है। ग्राप देखें कि काश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान की फौज का ग्रधिकार है, ज्यादातर हिस्से पर काश्मीर के। काश्मीर की हुकुमत ग्रपना काम कर रही है श्रीर बहुत श्रच्छा काम कर रही है। बावजूद इस लडाई-झगड़े के उन्होंने बहुत तरक्की की है हर तरह से। ग्रौर यहां तक की कि मैं कहने को तैयार हं कि हिन्द-स्तान के अक्सर और हिस्सों से ज्यादा। नये-नये कानुन बनाये हैं। वहां के जो काश्तकार हैं, वहां की जो जमीन पर काम करते हैं , उनको बेहद फायदा हुम्रा है। जमीन उनकी हो गई है। यहां वर्षों से कोशिश कर रहे हैं। ग्रवतक पूरा नहीं, हुग्रा। हजार रुकावटें पड़ती हैं। कभी कानून की, कभी ग्रदालत की, कभी इसकी, कभी उसकी। लेकिन वहां रुकावटें कम थीं। उन्होंने तेजी से उनको दूर कर काम कर लिया। यह सब किया। म्रब यह गुलशोर पाकिस्तान में किस बात का है? इसके मायने क्या? यानी

अजीब हालत है कि एक तो आकर हमला करें, कायदे-कानून के खिलाफ एक निहायत बहिशयाना हमला, और ऊपर से गुलशोर मचाएं, गोया कि उनपर किसी ने हमला किया! यह अजीब बात है कि एक चोर चोरी करे और दूसरों पर इलजाम लगाये और गुलशोर मचाये। एक अजीब पेंच में हम पड़ गये।

श्राप देखिए—हमारा काश्मीर में जो कुछ कानूनी हक वगैरा हो—हमें कानून ने नहीं, बिल्क उनकी हुदूमत ने बुलाया उनको बचाने को उनकी बड़ी-से-बड़ी जमात, जनता ने बुलाया ग्रौर उसकी मर्जी से हम वहां हैं। ग्रगर वे नहीं चाहें हमारा रहना तो हम वहां से चले ग्राएं। कोई जबरदस्ती तो है नहीं। लेकिन हमारा जो कुछ हक काश्मीर में हो या न हो, सवाल तो यह है कि पाकिस्तान का हक किधर से ग्रागया? वह तो किसी सूरत से नहीं ग्राता—न कायदे से, न कानून से। उसकी फौजें वहां गई ग्रौर किस तरह से वहां हैं? इस बहस में वे एक बात पेश करते हैं ग्रौर वह यह कि काश्मीर में ज्यादातर मुसलमान हैं। कसरत से मुसलमान रहते हैं। इसलिए पाकिस्तान में उसको होना चाहिए।

यह उनकी बड़ी बहस है श्रौर यह एक ऐसी बात है कि इससे श्रौर मुल्कों के लोग धोखे में पड़ जाते हैं क्योंकि उनका खयाल यह होता है कि हिन्दुस्तान के जो दो टुकड़े हुए तो मुसलमान एक तरफ चले गये, हिन्दू वगैरा दूसरी तरफ रहे। यह सही बात है कि पाकिस्तान में कसरत से मुसलमान हैं। लेकिन बावजूद इसके श्राप जानते हैं कि हिन्दुस्तान में चार करोड़ मुसलमान रहते हैं। काफी बड़ी तादाद में सारे हिन्दुस्तान में फैले हैं, श्रौर यह कहना किसी का कि हिन्दुस्तान का टुकड़ा श्रलग हुग्रा किसी मजहब के ऊपर, यह हम मंजूर करने को तैयार नहीं हैं। यह मुस्लिम लीग वाले कहते हैं श्रौर किसी कदर इसमें श्रसलियत हो सकती है वाकियाती; लेकिन हमने इसको मंजूर नहीं किया; क्योंकि इस उसूल को हम मंजूर कर लेते तब इसकी बहुत दूर तक पहुंच होती। हमने मंजूर यह किया था—गलत या सही—कि एक हिस्से में श्री श्रीर वहां

की कसरत हो जाय तो वे लोग जा सकते हैं, हम किसी को जबरदस्ती नहीं रखना चाहते। चुनांचे सिन्ध, पश्चिमी पंजाब, सरहदी सूबा और उधर बंगाल के एक हिस्से में राय लेने की बात हुई। वह बहुत ग्रच्छा तरीका नहीं था। गलत-सही, जो कुछ हो, लेकिन एक तरीका लोगों की राय लेने का था ग्रौर उन्होंने कहा कि हम ग्रलग होना चाहते हैं। चुनांचे मजहब के उसल पर नहीं, बल्कि लोगों की राय लेने के उसूल पर वह अलग किये गए; क्योंकि ग्रगर मजहब के उसूल पर किये जाते तो बड़े पेंच होते । इसके ग्रलावा जो बुनियादी उसूल हमारे मुल्क का था, जो हमारे विधान में है, या कांग्रेस के उसूलों में या गांधीजी ने कहा था वह खत्म हो जाता। श्रगर मजहब के उसूल पर कौमें वनती हैं मुल्कों में तो हिन्दुस्तान में एक कौम नहीं, दो कौम नहीं, दस कौमें, बीस कौमें हैं, फिर एक हिन्दू राष्ट्रीयता हो और एक सिख हो श्रीर एक मुस्लिम हो, एक ईसाई हो श्रीर एक बौद्ध हो, एक यहदी हो और एक जैन हो, तरह-तरह के। इस तरह कोई मुल्क तो नहीं बनता है। मुल्क तो बनते हैं कि एक मुल्क के रहने वाले, एक वतन के रहने वाले हों, कुछ भी उनका मजहब हो, वे अपने उस देश को श्रपना देश समझते हैं स्रौर उस देश के वे नागरिक समझे जाते हैं । मुस्लिम लीग ने जो कहा था वह तो एक कसौटी थी। वह तो एक निकम्मी है, जो उन्होंने कही थी ग्रौर दुनिया में, ग्राजकल की दुनिया में, कहीं है नहीं। हां, पूराने जमाने की दूनिया में, चार-पांच सौ बरस हए, वैसी वातें होती थीं। ग्राजकल कोई भी मुल्क इस उसूल पर ज्यादा दिन नहीं चल सकता श्रौर पाकिस्तान भी नहीं चल सकेगा।

हिन्दुस्तान एक बड़ी दुनिया है। अनेक चीजें इसमें अच्छी-अच्छी हैं; लेकिन हमें उनको जोड़ना है। कुछ जोड़ा था, इसलिए हम मजबूत हुए, आजाद हुए। अब अगर उस जोड़ को, उस सीमेंट को, हम कमजोर कर दें तो खाली हिन्दू और मुसलमान का सवाल नहीं रहता, फिर कहां-कहां से वह सीमेंट टूटता है, कहां-कहां से अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग जातियों में, और मुश्किल तो यह है कि हमारे यहां आजकल नहीं, एक पूराने जमाने से काफी जाति-विद्वेष है। हिन्दुग्रों में काफी जाति-भेद हैं, कितनी जातियां हैं, ऊंच, नीच, बीच की। जब ये जातियां बनी थीं तो शायद उससे कुछ लाभ हस्रा था देश को हजारों वर्षों में । ठीक था, उस समय हो सकता था, यह इतिहास की बात है; लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि बाद में उस चीज ने देश को कमजोर किया, देश में एकता नहीं हो सकी। हरएक जातवाले समझे कि हमारी जात है, हम ग्रपने को बचावें-दूसरा चाहे गिर जाय । इससे देश कमजोर हुम्रा म्रौर इससे देश बार-बार गुलाम हम्रा है पिछले जमाने में । ग्रौर इसी वजह से महात्माजी ने पहला सबक यह रखा था कि जाति-भेद ग्रौर धर्मों से हमें ग्रपने मुल्क को कमजोर नहीं करना चाहिए। ग्रलग-ग्रलग धर्म हैं लोगों के, वे रहें। ठीक है; लेकिन हमें मिलकर हिन्दुस्तान की सेवा करनी चाहिए ग्रौर ग्रापस में झगड़े नहीं पैदा करने चाहिए। तो यह बड़ी बुनियादी बात हो जाती है। हममें जो यह जाति-भेद है उसको हम कम न करें तो हमारी हिन्दू-जात भी दुर्बल रहती है। तो ग्राजकल की दुनिया में, जो नई दुनिया है उसको हमें समझना है। बहुत सारी हमारी पूरानी बातें बहुत ऊंचे दरजे की हैं, उनको हमें रखना है; लेकिन जो पूरानी बातें कमजोर करती हैं उनको ग्रगर हम रखें तो हम भी दुर्बल हो जायंगे और फिर गुलाम होंगे।

ऐसे मौके पर जब कि हमारा श्रौर पाकिस्तान का रिश्ता बहुत नाजुक हो गया है श्रौर हर वक्त वहां लड़ाई की चर्चा है, हम सोच-समझकर चलें। ग्रब लड़ाई हिन्दुस्तान श्रौर पाकिस्तान में कोई छोटी नहीं, एक बड़ी बात है। सबके लिए एक खतरनाक श्रौर एक तबाही की बात है। लड़ाई में श्राखिर हम जीत जायं, वह दूसरी बात है, लेकिन तबाही होगी उनकी, हमारी, श्रापकी; क्योंकि श्राजकल की लड़ाई से किसी मुल्क को फायदा नहीं होता। इसीलिए हमारी बड़ी नीति सारी दुनिया में यह रही कि लड़ाई न हो। हमने श्रायाज उठाई श्रौर इससे लोग नाराज भी हो गए। बड़े-बड़े मुल्क कहते हैं कि तुम हमारा साथ नहीं देते। कोई बड़ी लड़ाई दुनिया में हुई तो दुनिया बिलकुल तबाह हो जायगी, इसमें कोई शक-शुबह नहीं श्रौर

हम लड़ाई में शरीक न भी हों तब भी हमारा मुल्क काफी तबाह हो सकता है। अभी आपने सुना होगा कि कोरिया में जंग हो रही है साल भर से। छोटा-सा मुल्क है। बड़े-बड़े मुल्क उसकी छाती पर बैठकर लड़ रहे हैं श्रौर वह मुल्क बिलकुल तबाह हो गया है। चुनांचे कोई अकलमंद इंसान लड़ाई नहीं चाह सकता है। खाली एक जोश में बगैर समझ के कोई कह दे इस बात को, वह बात दूसरी है; क्योंकि तबाही को तो कोई नहीं चाहता।

तो फिर हम ऐसे मौके पर करें क्या ? मैंने वहां लियाकत श्रली खां साहब को कई तार भ्रौर खत भेजे हैं। ग्रखबारों में छपे हैं। ग्रापने भी देखा होगा। हमने बार-बार जोरों से कहा कि जो भी कुछ हमारी किसी बात पर रंजिश हो पाकिस्तान से, हम लड़ाई से उसको हल नहीं किया चाहते। कोई सवाल हो, चाहे काश्मीर का हो, चाहे कोई ग्रौर हो, मैंने कहा ग्रौर कहने को तैयार हुं कि किसी सुरत से हम पाकिस्तान से लड़ाई नहीं करेंगे, सिवाय उस हालत के जब कि पाकिस्तान हमारे मल्क पर हमला करे। उनको दावत दी थी कि स्राप भी यह कह दीजिए तो दोनों का इत्मीनान हो जाये कि लड़ाई नहीं होगी। फिर देखा जाये। उन्होंने जवाब दिया। उसमें कहा कि हां, यह बात ठीक है; लेकिन काश्मीर के निस्बत में कहने को तैयार नहीं श्रौर बाबों में कहने को तैयार हैं कि हिन्दुस्तान में ग्रौर पाकिस्तान में लड़ाई न हो; लेकिन काश्मीर को भ्रलग रखो। इसके मायने क्या? इसके मायने यही न कि वह हक रखा चाहते हैं काश्मीर पर हमला करने का ग्रीर लड़ाई करने का। तो हमने कहा कि अगर आपने काश्मीर पर हमला किया तो लड़ाई खाली काश्मीर में नहीं रहेगी; फौरन वह फैल जायगी सारे पाकिस्तान श्रीर सारे हिन्दुस्तान के बीच में। मेरा खयाल है कि यह कहने से ग्ररसे से लडाई रुक भी गई है; क्योंकि फिर लडाई छोटी नहीं रही। बडी लडाई के खतरेसे लड़ाई रुक गई है ग्रौर में उम्मीद करता हूं कि ग्रौर भी रुक जायेगी।

बुनियादी बात, जिसका दूर तक ग्रसर है, यह है कि पाकिस्तान ने यहां ग्रावाजें उठाई थीं जिसे ग्रंग्रेजी में 'टू नेशन थ्योरी' कहते हैं, यानी मजहब से उसकी कौमें बनती हैं, मुल्क बनते हैं। जैसा कि मैंने ग्रापसे कहा था, हिन्दुस्तान में एक राष्ट्रीयता नहीं है, बिल्क दस हैं। पाकिस्तान के उसूल से वं मजहबों पर चलती हैं। सिख अलग हैं, ईसाई अलग, मुसलमान अलग, हिन्दू अलग, वगैरा-वगैरा। इससे हमने इन्कार किया। उन्होंने इस बात को काश्मीर में लागू करने की कोशिश की। काश्मीर के लोगों ने यानी काश्मीर के मुसलमानों ने इससे इन्कार किया।

मालूम है श्रापको, श्राज नहीं कोई श्राठ-दस बरस हुए, जिन्ना साहब काश्मीर गए थे श्रौर बहुत जोरों से कोशिश की थी कि काश्मीर को श्रपने कब्जे में लाने का एक ही तरीका था। वहां की जो बड़ी जमात थी नेशनल कान्फेंस श्रौर शेख श्रव्दुल्ला, उन पर श्रसर डालना। उनकी खातिर-तवाजी हुई। वे बुजुर्ग थे। लेकिन जहां उनसे बहस हुई, काश्मीर के लोगों ने, मुसलमानों ने, साफ कहा कि हम श्रापकी मुस्लिम लीग में नहीं श्राते श्रौर मुस्लिम लीग के उसूलों को हम मंजूर करने को तैयार नहीं हैं; क्योंकि वे फूट डालने के उसूल हैं। हम मिलकर यहां काम करते हैं श्रौर हम पसन्द करेंगे कि हिन्दुस्तान में भी मिल कर काम हो, मुस्तिलफ मजहब वालों में। जिन्ना साहब इससे बहुत नाराज हुए।

काश्मीर से वह नाखुश होकर ग्राए कि उनकी बात नहीं मानी गई। इस ववत काश्मीर में जो बड़ा सवाल है ग्रौर काश्मीर वाले मुसलमान ग्रौर हिन्दू वगैरा जिस बात पर लड़ रहे हैं वह यह है कि वे कहते हैं कि हम ग्रपनी जिन्दगी बसर करेंगे मिल कर। मिल कर ग्रपनी हुकूमत बनायेंगे। मुस्लिम लीग का जो पहला उसूल था ग्रौर पाकिस्तान का है यानी मजहबी हुकूमतें ग्रौर 'टू नेशन थ्योरी' उसे हम नहीं मानते। वही वसूल, जिस पर काश्मीर वाले लड़ रहे हैं, हमारा उसूल है। हमारे विधान में वह लिखा है ग्रौर कांग्रेस का भी वही उसूल था।

में ग्रापसे कहना चाहता हूं कि मेरे दिल में जरा भी घबराहट श्रौर डर पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। एक मुश्किल सवाल है। उसका सामना किया जाय तगड़े हो कर; लेकिन जिससे मुझे फिक्र रहती है हर वक्त वह यह है कि हमारे मुल्क में कोई गलत बात न हो, जिससे हम ग्रन्दरूनी तौर से कमजोर हों श्रौर दुनिया के सामने झूठे साबित हों; क्योंकि हम श्रपने को कहते हैं एक सेक्यूलर स्टेट। इसके—सेक्यूलर डेमोक्रेसी के—क्या मायने हैं? मायने इसके यह नहीं हैं कि हम सबों ने श्रपने मजहब छोड़ दिये; बल्कि मायने यह हैं कि हरएक श्रादमी श्रपने मजहब को श्राजादी से रखे। लेकिन हुकूमत किसी एक मजहब को श्रागे न रखे, हरएक को पूरी तौर पर हर बात में श्राजादी हो। यह हमने कहा। यह पाकिस्तान का उमूल नहीं है। तो हममें श्रौर पाकिस्तान में फर्क क्या रहा, ग्रगर हम उनके उसूल को मान लें जैसे कि यहां कि कुछ साम्प्रदायिक संस्थाएं चाहती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम श्रपने यहां ऐसे मौके पर किसी के भड़काने में न श्राएं श्रौर न झगड़ा-फसाद—मजहबी हो चाहे श्रौर किसी ढंग का—करें; क्योंकि उससे ज्यादा श्राप कोई मदद दुश्मन की नहीं कर सकते हैं।

ग्रभी चर्चा थी रेल की हड़ताल की। इस वक्त मैं यह बात नहीं जानना चाहता कि रेल के कर्मचारियों की क्या मांग थी, उनके ऊपर क्या मुसीबत है, क्या नहीं है। वह दूसरा सवाल है; लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसे मौके पर जब कि मुल्क के सामने इतने बड़े खतरे हैं यह म्रावाज उठाना, हडताल का इशारा भी करना एक वड़ी गलत बात है। यह भी मैं जानता हूं कि रेलवालों की तरफ से यह कहा गया है कि अगर कोई खतरा आया तो हम हड़ताल नहीं करेंगे। मैं मानता हूं कि उन्होंने ऐसा कहा है श्रौर मुझे यकीन है कि हड़ताल नहीं करेंगे; लेकिन क्या मायने हैं इसके कि ऐसे खतरे तक बैठा रहना कि तोप-बन्द्रक चलने लगे ? ऐसे मौके पर हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे मुल्क श्रन्दर से कमजोर हो । मुल्क को ताकत मन्दर से म्राती है। हमारी फौजें खाली थोड़ी लड़ती हैं। फौज तो लड़ती है; लेकिन फौज को सामान जाता है कारखानों से । फौज के पीछे रेलें हैं, वगैरा । फीज को खाना जाता है। यह सब लड़ाई का, खाने का सामान वगेरा जब जाता है तभी तो फौजें लड़ती हैं। ग्रगर सामान बन्द हो जाय, कारखाने बन्द हो जायं, ठीक न चलें, रेल न चलें श्रौर हम काम न करें, तो फौज कैसे लडें ?

एक श्रौर बात का में श्रापके सामने जिक किया चाहता हूं। श्राप जानते हैं कि कांग्रेस की शायद ६६-६७ बरस की उमर है। सन् १८८५ में पैदाइश हुई थी इसकी। काफी उमर हो गई श्रौर काफी ऊंच-नीच देखी कांग्रेस ने श्रौर श्राखिरी २०-३० बरस में काफी बड़े जंग उसने लड़े श्रौर काफी वड़े-बड़े श्रादमी पैदा किये। हिन्दुस्तान के इतिहास में तो इसका नाम है ही, बड़े हरूफों में नाम है; क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी संस्था थी। बड़े नेता उसने पैदा किये; लेकिन उससे भी बड़ी जो बात उसने की वह यह कि एक जमाने के लिए बरसों कांग्रेस एक मायने में एक नमूना हो गई, एक निशानी हो गई—हिन्दुस्तान की जनता की श्रारजुश्रों की श्रौर जजबात की श्रौर ताकत की, कमजोरी की श्रौर हर चीज की, श्रौर उसी ताकत से वह श्रंग्रेजी हुक्सत से लड़ी, खाली श्रपनी संख्या की ताकत से तो नहीं। वह एक चीज थी श्रौर इसीलिए करोड़ों की हमदर्दी उसकी तरफ हुई।

जो उसका अव्वल काम था, यानी मुल्क की आजादी हासिल करना, वह उसने हासिल की और एक मायने में उसका अव्वल फर्ज खत्म हो गया। यह सही है कि महज सियासी आजादी से काम पूरा नहीं होता। बड़े-बड़े काम बाकी हैं और खास कर मुल्क के आर्थिक सवाल जो हैं—गरीबी, बेकारी वगैरा के, उनको हल करना है। कोई फर्ज नहीं है कि कांग्रेस ही उनको हल करे। सबों को करना है, सबों का फर्ज है। सवाल यह उठता है और हमारे सामने बार-बार आया, आज नहीं चार-पांच बरस से—महात्माजी भी उस वक्त थे—कि कांग्रेस किस ढंग से काम करे। कई रायें इस पर हुई। हमने देखा कि एक मायने में एक राय हो सकती थी कि कांग्रेस का काम पूरा हुआ, अब अलग-अलग संस्थाएं काम करें; लेकिन जहां हमने देखा, इस बात पर विचार किया; हमने यह भी देखा कि मुल्क में कितने टुकड़े-टुकड़े-से हो रहे हैं। आजादी की लड़ाई में लोग मिल कर लड़ते थे; लेकिन एक चीज हासिल हो गई और लोगों को इत्मीनान हो गया तो अलग-अलग रास्तों पर चलने लगे, अलग-अलग गिरोह बनने लगे,

श्रलग-ग्रलग दलबन्दी होने लगी, जिससे मुल्क कमजोर होने लगा । ग्रब मुल्क के सामने खतरा है।

कांग्रेस इस जमाने तक एक कड़ी थी, जो मुल्क को जोड़ती थी, मुस्तलिफ कौमों को, मुस्तलिफ लोगों के खयालों को एक तरफ डालती थी। जाहिर है, स्यालात को तो ग्राप रोक नहीं सकते; लेकिन कांग्रेस ने इस कडी का काम किया। हमारे सामने सवाल यह ग्राया कि ग्रगर कांग्रेस कड़ी का काम न करे तो क्या नतीजा हो। हो सकता था कि बाज वातों में कुछ थोड़ा फायदा हो; लेकिन दुसरी तरफ यह नजर ग्राता था कि ग्रगर यह जोड़ने की कड़ी निकल जाती है तो काफी नकसान हो सकते हैं स्रौर फिर एकदम से टुकड़े-टुकड़े हिन्दुस्तान के हो जाते हैं। खतरे हमारे सामने काफी हैं, में ग्रापको बताऊं। ग्रगर इस वक्त कोई खतरे न होते, क्या बाहर के, क्या अन्दर के, इस चार-पांच बरस में जो गुजरे, तो मेरी जाती राय होती कि कांग्रेस ने अपना काम खत्म किया और शान से खत्म किया। अब अपने बाल-बच्चों पर उसे छोड़ देना चाहिए। भ्रपने-म्रपने रास्तों पर चलें, नई जमातें बनें; लेकिन जब मैं देखता था कि क्या हाल है बाहर की दुनिया का, कितने खतरे हैं, दश्मन हैं ग्रौर जब मैं देखता था कि ग्रन्दर भी हमारा क्या हाल है और कैसे ऐसी-ऐसी ताकतें उठ रही हैं, तो तोड़ने की हैं, संभालने की नहीं श्रीर जब में देखता था कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का श्रीर हमारा रिश्ता कितना तकलीफदेह हो गया श्रीर जब मैं देखता था कि इस पाकिस्तान के उभरने से कैसे एक चीज हमारे मुल्क में बढ़ गई-यही साम्प्रदायिक बातें—तब मुझे डर मालूम होता था कि कांग्रेस के इस वक्त बन्द कर देने से, चाहे उसमें कितने ही ऐब या खराबियां हों, बड़ा खतरा है। फिर टुकड़े-टुकड़े हो जाते । चाहे कुछ भी क्यों न हो; लेकिन जो टुकड़ा है उसमें ताकत नहीं है मुल्क को संभालने की ग्रौर मुल्क को ग्रागे ले जाने की। श्राजकल मुल्क में बहुत सारी संस्थाएं हैं। मैं बाज संस्थाग्रों को इन्तहा दर्जे निकम्मा समझता हूं, गलत समझता हूं, बाज को खतरनाक समझता हूं। बाज को मैं कोई खास बुरा नहीं समझता । उसूली तौर से भली हैं, मुझे

कोई खास ऐतराज नहीं; लेकिन मैं उन सबों को देख कर यह नहीं पाता कि किसी में यह ताकत है कि मुल्क को संभाल सके—सारे मुल्क को, एक कोने को नहीं। एक कोने में ग्राम चुनाव हों ग्रौर ग्राप दस सीट जीत जायं, मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है। मैं तो देखता हूं कि यह खास मौका, जरूरी मौका, दुनिया के इतिहास में है कि हिन्दुस्तान मिलकर खतरों का मुकाबला कर सके। ग्रगर उसके सौ टुकड़े हो गये ग्रौर सौ दल ग्राये तो किसी की जिम्मेदारी नहीं। ग्रापस में लड़ेंगे या ग्रापस में ग्रारजी समझौते करेंगे। कोई मजबूत हुकूमत हिन्दुस्तान में ऐसे कायम नहीं होगी। यह बात इस वक्त के लिए खतरनाक है।

इसलिए में समझता था श्रौर समझता हूं कि कांग्रेस को खत्म करना या कमजोर करना गलत बात है। श्रौर बावजूद इसके कि कांग्रेस में हजार बातें हुई जो मुझे पसन्द नहीं थीं श्रौर श्रब भी बातें हो रही हैं जो मुझे पसन्द नहीं हैं, मैंने श्रपनी राय में कांग्रेस को एक दूसरे रास्ते पर झुकाने की कुछ कोशिश की। फिर भी यह मेरी राय रही श्रौर है कि कांग्रेस को कमजोर करने से दूसरे की ताकत नहीं बढ़ती। कोई भी ताकत वाली चीज इस तरह मजबूत नहीं रहती।

ग्रब दूसरा सवाल उठता है ग्रौर माकूल सवाल है कि ग्राखिर यह सही है; लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है ग्रौर वह ठीक रास्ते पर है कि नहीं? इसके जवाब मैं कई दे सकता हूं। कह सकता हूं कि उसूली तौर से जहां तक उसके प्रस्ताव वगैरा हैं, माकूल हैं ग्रौर उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही है। उसी के साथ यह भी मुझे जवाब देना पड़ेगा कि ग्रक्सर बातें कांग्रेस में फूट पैदा करती हैं ग्रौर ग्रगर कांग्रेस में फूट हुई तो मुल्क में एकता हम कैसे पैदा करें? ग्रगर ग्रपने घर को हम नहीं संभाल सकते तो ग्रौरों को कैसे कहें कि तुम संभलों ग्रौर ग्रापस में मिल कर रहों?

ये बड़े-बड़े सवाल सफाई से मैंने ब्रापके सामने रक्खे श्रौर जो मेरे दिमाग में कशमकश है वह बताई। उसका सामना करना चाहिए। भागने

से तो कुछ होता नहीं, न घबराने से । ग्राखिर भाग कर ग्रादमी कहां जाए ? काम करना है। तीस-चालीस-पैतालीस बरस काम करते हो गये। श्रब जो कुछ चन्द बरस श्रौर बाकी हैं, वह काम में खर्च होंगे-हिमालय की चोटी पर बैठ कर तो नहीं होंगे। किस ढंग से काम हो, यह दूसरा सवाल है। मेरी तो ग्रर्से से यह ख्वाहिश थी कि कुछ तिबयत ऊब गई थी मेरी इस म्रोहदे से, जो कि एक जमाने से--साढ़े चार बरस हो गए या ज्यादा--मेरे ऊपर रखा गया है, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, जो बहुत ऊंचा म्रोहदा है, एक जबरदस्त जिम्मेदारी है स्रौर मैंने इतने दिन तक उसको बर्दास्त किया। खैर, ममिकन है, काबलियत हो, ममिकन है स्रौर भी कुछ हनर हों, लेकिन ग्राखिर में किसी कदर बेहयाई से बर्दास्त किया। मुमकिन है, ज्यादा हयादार लोग न करते इसको इस ढंग से बर्दाश्त; लेकिन हयादारी श्रीर बेहयाई का सवाल तो नहीं। सवाल तो ग्रपने को भल जाकर एक काम को सोचना है, किस तरह से काम मजबती से हो सकता है, किस तरह से जो काम उठाया, उसको आगे बढ़ा सकते हैं? पूरा करने का सवाल तो होता नहीं; क्योंकि मुल्क के जो बड़े-बड़े काम होते हैं वे कभी पूरे नहीं होते। एक पूरत ग्रपना फर्ज ग्रदा करती है फिर दूसरी पूरत ग्राती है ग्रीर ग्रागे बढ़ती है । इस तरह से ग्रगर हमारे इस जमाने के लोगों के हाथ में एक मशाल है मुल्क की आजादी की, तो उनका फर्ज है कि उसको ऊंचा रखें जलते रहने में श्रीर जब उनके हाथ कमजोर हों तो श्रीरों को पकड़ायें, जवान हाथों को। तो काम तो नहीं खत्म होता, लेकिन कम-से-कम उस काम को जितना ग्रपनी ताकत ग्रीर दम होता है करना होता है। उससे कोई हट भी नहीं सकता है और हटने की ग्रादत भी नहीं रही है।

मैंने चन्द मोटी-मोटी बातें स्रापके सामने रखीं, जो मेरे खयाल में थीं स्रौर इस बात की कोशिश की कि स्राप उन पर ध्यान दें स्रौर समझें; क्योंकि मसले बड़े हैं स्रौर स्राजकल की दुनिया बड़ी सख्त है। नरम दुनिया नहीं है कि हम एक नरमी से पेश स्राकर श्रौर गुल-शोर मचाकर श्रौर नारों से कोई बात कर लें। लड़ाई के दरवाजे पर हम रहते हैं, चाहे दुनिया की लड़ाई के या कोई ज्यादा करीब की, तो हमें शान्त रहना है, ग्रापस में मिल कर रहना है, कोई झगड़ा नहीं करना है ग्रौर ग्रपने उसूलों पर कायम रहना है। ९ अगस्त, १९५१

: 3:

### किस रास्ते और किन साधनों से

बड़ी-बड़ी घटनाओं के किनारे पर हम फिर खड़े हुए हैं। हमारी नाड़ियां फिर जोर से फड़कने लगी हैं, पैर कांपत हैं और पुरानी पुकार हमारे कानों में आ रही है। अपनी मामूली मुसीबतों को हम भूल जाते हैं और घरेलू चिन्ताओं को एक ओर डाल देते हैं। आखिर उनका मूल्य है ही क्या? पुकार आती है और हम सब कुछ भूल जाते हैं। भारत, जिसे हमने प्रेम किया है और जिसकी सेवा हमने करनी चाही है, वह धीमें से कुछ कहता है और जादू का मन्त्र हम तुच्छ प्राणियों के ऊपर फूंक देता है।

पर कुछ व्यक्ति उतावले हैं श्रौर श्रपनी जवानी की तरंग में श्रारोप लगाते हैं—'यह देरी क्यों? हमारी नसों में जब खून दौड़ता है श्रौर जीवन पुकार कर कहता है कि श्रागे बढ़ो, तब हम मन्द गित से क्यों चलते हैं?' श्रो भारत के युवकों श्रौर युवितयों! श्राप परेशान न हों; झुंझलाने या उतावले बनने की भी जरूरत नहीं है। जल्दी ही वक्त श्रायगा जब इस भारी बोझे में श्रापको सहारा देना होगा। श्रागे बढ़ने की पुकार भी श्रायगी श्रौर गित भी, जितनी श्राप सोचते हैं, उससे तेज होगी; क्योंकि श्रज्ञात भिवष्य की श्रोर बेतहाशा दौड़ लगाकर दुनिया ने जो श्राज गिति पैदा कर ली है श्रौर हममें से कोई भी खड़ा नहीं रह सकता—चाहे खड़ा रहना चाहे या न चाहे—जब कि हमारे पैरों तले की धरती ही हिल रही है।

समय ग्रायगा। तब वह हमें तैयार पाये, दिल से मजबूत, शरीर से गितशील ग्रौर मन ग्रौर ध्येय से दृढ़। ग्रपनी राह भी हमें जिस पर चलना है, हम ग्रच्छी तरह पहचानें, जिससे सन्देहों के हमले हम पर न हों ग्रौर विचारों का भेद हमारे निश्चय को कमजोर न करे।

ग्रपने मंजिले-मकसूद को हम पहचानते हैं। ग्रपना ध्येय ग्रौर दिल की चाह भी हमारे सामने है। उन पर बहस करने की जरूरत नहीं है लेकिन हमारी राय क्या है जो हमें चलनी है? कौन से तरीके हमें बरतने हैं, ग्रौर कौन से उसूल हमारी कियाग्रों पर संरक्षण रखते हैं? ये बातें भी, निश्चय ही, वहस के लिए नहीं हैं। बरसों पहले ही हमने वह रास्ता रोशन कर दिया है ग्रौर ठीक कर दिया है, जिससे दूसरे उस खुले रास्ते पर चल सकें। बीस बरस पहले बहुत-से लोगों ने इस सीधे ग्रौर सही रास्ते की शिक्त पर संदेह किया होगा, लेकिन ग्राज मार्ग-दर्शन के लिए हमारे पास भारी ग्रनुभव है ग्रौर सीख देने क लिए हमारी ग्रपनी सफलताएं ग्रौर ग्रसफलताएं हैं। उस रास्ते से हटाने की कोशिशों के बावजूद भी हम दृढ़ निश्चय के साथ उस पर ग्रहे हुए हैं, ग्रौर भारत के लाखों व्यक्तियों ने उस रास्ते के महत्व को समझा है ग्रौर ग्रब वे उस पर इतने पाबन्द हैं कि जितने पहले कभी नहीं थे। कांग्रेस ग्रपना दृढ़ विश्वास उसमें दिखाये जा रही है; क्योंकि उसके लिए दूसरा मार्ग है ही नहीं।

पर फिर भी ग्रावश्यक है कि चीजों को ग्रधिक मान कर हम न चलें श्रीर इस नाजुक घड़ी में नये सिरे से उस मार्ग के फलिताथों की जांच करें श्रीर पूरे दिल से श्रीर मन से उन्हें स्वीकार करें। समय ग्रब सिद्धान्तों या बेकार के खयाली पुलाव बनाने का नहीं है। ग्रावश्यकता काम की हैं श्रीर काम के लिए मन श्रीर प्रयत्न की संलग्नता चाहिए। सन्देह की फिलासफी या बहस-मुबाहिसे की ग्रारामदेही की उसमें इजाजत नहीं हैं। उससे भी कम इजाजत है उन व्यक्तियों या दलों की कि वे श्रपनी विरोधी कियाश्रों से उस ध्येय को एक तरफ डाल दें श्रीर उसकी जड़ पर कुठारा-घात करने की चुनौती दें।

यह श्रावश्यक है कि हम इस प्रश्न पर खुल कर विचार करें श्रौर स्पष्ट श्रौर श्रन्तिम निर्णयों पर श्रावें, क्योंकि एक नई पीढ़ी उठ खड़ी हुई है जिसकी जड़ हमारे पुराने श्रन्भव में नहीं है श्रौर जो दूसरी ही भाषा बोलती है। कुछ लोग ऐसे भी है जो खुले तौर पर या छिपकर श्रौर हमारी ही संस्था की श्राड़ से हमारे तौर-तरीकों श्रौर सिद्धान्तों के प्रति घृणा प्रकट करते हैं। हो सकता है, जैसा कि हमें श्रच्छी तरह से विश्वास है कि ये सन्देह करन वाल श्रौर विरोधी लोग कम ही हैं श्रौर इस बड़े देशव्यापी श्रान्दोलन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन यह सम्भव है कि बहुत से लोगों के दिमागों में वे गड़वड़ पैदा कर दें श्रौर ऐसी घटनाएं घटा दें जिससे हमारे ध्येय को हानि पहुंचे। श्रतः ध्येय की स्पष्टता श्रौर निर्णय का होना जरूरी है। श्रौर जो हलचल हमारे सामने है, उसमें श्रनावश्यक खतरा हम नहीं ले सकते।

उन्नीस बरस पहले कांग्रेस ने अपने कामों में अहिंसा का तरीका ग्रहण किया था। इन गुजरे सालों में बहुत से अवसरों पर हमने अहिंसा के प्रयोग भी किये हैं। इनसे हमने संसार को प्रभावित किया और उससे अधिक महत्वपूर्ण यह कि हमने अपने-आपको प्रभावित किया और जो कुछ हमने किया या जिस प्रकार हमने वह किया उससे हमने अपूर्व शिक्त पाई। परतन्त्र राष्ट्र का पुराना भागं—या तो गुलामी या हिंसक विद्रोह—श्रब हमारे लिए नहीं है। हमारे पास श्रब एक शिक्तशाली हथियार है जिसका मूल्य—हभारी बढ़ती शिक्त और उसके बारे में समझ बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। यह एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है; लेकिन भारत की योग्यता तथा वर्तमान स्थित में वह विशेष रूप से उपयुक्त है। हमारा निज का उदाहरण है जो उसका समर्थन करता है, और जो हमें दिलासा और उत्साह प्रदान करता है। लेकिन पिछले वर्षों की विश्व की घटनाओं ने यह दिखा दिया है कि हिंसक तरीके बेकार हैं और वहिंशयाना हैं।

मेरे खयाल से हममें से कुछ ही कह सकते हैं कि हिंसा का युग समाप्त

हो गया या जल्दी ही उसके समाप्त होने की सम्भावना है। श्राज हिंसा श्रपने बहुत ही गहन, विध्वंसकारी श्रौर श्रमानवीय रूप में बढ़ रही हैं। उतनी वह पहले कभी नहीं बढ़ी। लेकिन उसकी तेजी ही उसके पतन का चिह्न है। वह या तो स्वयं समाप्त होगी या संसार के बहुत बड़े भाग को समाप्त कर देगी।

"तलवार हमेशा की तरह मूर्खों के लिए अपनी मूर्खता छिपाने का एक साधन है।"

लेकिन हम मूर्खता और पागलपन के युग में रहते हैं और हमारे शासक और मानवी संबंधों को देखने-भालने वाले इसी युग की असली उपज हैं। हर रोज हमारे सामने यही खूंखार समस्या है—हिसक आक्रमण का मुकाबला कैसे किया जाय? क्योंकि इसके अतिरिक्त बहुधा और कोई मार्ग नहीं है कि बुराई के आगे चुपचाप झुक जाओ और उसके हाथ में अपने को सौंप दो। स्पेन ने बलपूर्वक हिंसक आक्रमण का विरोध किया और यद्यपि अन्त में उसकी पराजय हुई, लेकिन उसके लोगों ने साहस और वीरता-पूर्ण धैर्य का शानदार उदाहरण उपस्थित कर दिया। मित्रों ने उनका साथ छोड़ दिया, फिर भी ढाई बरस तक फासिस्ट आक्रमण की बाढ़ को उन्होंने रोके रखा। उनकी हार के बाद आज भी कौन कहेगा कि वे गलती पर थे; क्योंकि उनके लिए दूसरा सम्मान-पूर्ण मार्ग खुला हुआ नहीं था। अहिंसा-त्मक तरीका उनके दिमाग में नहीं था और वैसे भी उन परिस्थितियों में, वह उनकी पहुंच के बाहर था। यही चीन में हुआ।

चेकोस्लोवेकिया अपनी सशस्त्र शक्ति श्रौर असंदिग्ध साहस के बावजूद बिना लड़े पराजित हो गया। ठीक है, पराजय उसकी हुई; क्योंकि उसके मित्रों ने उनके साथ विश्वासघात किया, लेकिन फिर भी सचाई यह है कि उसकी तमाम शक्ति उसकी आवश्यकता के समय कारगर साबित नहीं हुई। पोलेण्ड तीन सप्ताह की हलचल मं एकदम समाप्त हो गया श्रौर उसकी भारी फौज श्रौर हवाई जहाजों के बेड़े न जाने कहां विलीन हो गये।

हिसक मार्ग श्रौर सशस्त्र शक्ति श्राज तात्कालिक सफलता के संकु-चित-से-संकुचित श्रथं में तभी संभव है जबिक सशस्त्र शिक्त श्रपने विरोधी से श्रधिक बलवती हो, श्रन्यथा बिना युद्ध के समर्पण कर दिया जाता है या जरा-सी हलचल के बाद ही पतन हो जाता है श्रौर साथ श्राती है घोर पराजय श्रौर श्रनैतिकता। साधारण हिसा को एकदम त्याग दिया गया है, क्योंकि विजय की कोई संभावना भी उनसे नहीं होती श्रौर इससे पराजय श्रौर फूट का भय फैल जाता है।

भविष्य में भारत का क्या होगा, यह हमारे ग्रन्दाज से बाहर है। यदि भविष्य में सशस्त्र राष्ट्रीय शक्ति की ग्रावश्यकता रहती है तो हममें से ग्रिधकांश के लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि बिना राष्ट्रीय फौज ग्रीर 'बचाव के ग्रन्य साधनों के' भारत स्वतंत्र होगा। लेकिन वैसे भविष्य पर विचार करने की हमें ग्रावश्यकता नहीं है। हमें तो बस वर्तमान पर विचार करना है।

इस वर्तमान में सन्देह ग्रौर किठनाइयां नहीं उटतीं; क्योंकि हमारा कर्तव्य स्पष्ट है ग्रौर मार्ग निश्चित है। वह मार्ग भारतीय स्वाधीनता की समस्त रुकावटों का निष्क्रिय प्रतिरोध करना है। उसके ग्रतिरिक्त ग्रन्य मार्ग नहीं है। इसके बारे में हमें बिलकुल स्पष्ट हो जाना चाहिए; क्योंकि विभिन्न दिशाग्रों में मन के खिचते रहने की दशा में कोई काम शुरू करने का साहस हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई दूसरा मार्ग है, जो हमें प्रभावशाली कार्य के ग्रवसर की छाया मात्र भी दे सकता है, मैं नहीं जानता। वास्तव में ग्रगर हम दूसरे मार्गों के बारे में सोचते हैं तो वास्तविक कार्य हो ही नहीं सकता।

मेरा विश्वास है कि इस प्रश्न पर ग्रधिकतर कांग्रेसजन एकमत हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के लिए नये हैं। वे दिखाने के लिए तो एकमत हैं; लेकिन करते दूसरी तरह से हैं। वे ग्रनुभव करते हैं कि कोई राष्ट्रीय या देश-व्यापी ग्रान्दोलन उस समय तक नहीं चल सकता जबतक कांग्रेस द्वारा वह न चलाया जाय। उसे छोड़ कर ग्रौर जो कुछ होगा वह तो दुस्साहस होगा। इसलिए वे चाहते हैं कि कांग्रेस से पूरा लाभ उठावें और साथ ही उन दिशाओं में भी चले जावें जो कांग्रेस की नीति के विरुद्ध हैं। उनका प्रस्तावित सिद्धान्त तो यह है कि वे कांग्रेस में ग्रपने को मिलाये रहें और फिर उसके बुनियादी धर्म ग्रौर कार्य-प्रणाली को हानि पहुंचावें, विशेषकर ग्रहिंसा के सिद्धान्त के ग्रमल को रोका जाय, बाहर से ग्रौर प्रकट रूप में नहीं बल्कि धोलेबाजी से ग्रौर ग्रन्दर से।

श्रब प्रत्येक भारतीय को स्वतन्त्रता है कि वह श्रपने प्रस्तावों श्रौर विचारों को श्रागे लाकर रखे, उनके लिए काम करे श्रौर श्रपने दृष्टिकोण पर दूसरों को राजी करे। उनके श्रनुसार वह श्राचरण भी करे, यदि वह सोचता है कि वैसा करना श्रावश्यक है। लेकिन दूसरी किसी चीज की श्राड़ में ऐसा करने की उसे स्वतन्त्रता नहीं। वह जनता को गलत रास्ते ले जाना होगा। श्रौर ऐसे धोखे से जन-श्रान्दोलन नहीं उठ खड़े होते। कांग्रेस के प्रति वह नमकहरामी होगी श्रौर श्रनुचित समय में श्रान्दोलन से नाजायज फायदा उठाना होगा। यदि विचारों का कोई विरोध है तो इसमें भलाई ही है कि वह सामने श्राये श्रौर लोग उसे समझें श्रौर श्रपना निर्णय करें। किसी भी समय ऐसा होना चाहिये, विशेषकर बड़ी घटनाश्रों के प्रारम्भ होने से पहले। कोई भी संस्था श्रतिरिक्त विघन-बाधाश्रों को बरदाश्त नहीं कर सकती जबिक वह शिक्तशाली दुश्मन से मुठभेड़ करने की परिभाषा में सोचती है। श्रपनी जनता में उस समय श्रनुशासन-हीनता या मत-भेद ठीक नहीं है जबिक समय ऐसा है कि हम सबको काम में लग जाना चाहिए।

श्रतः हमारे लिए यह श्रावश्यक हो जाता है कि पूर्ण स्पष्टता श्रौर निश्चय के साथ हम इन मामलों को तय करें। जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, बेशक हमने तय कर लिया है श्रौर उस निर्णय पर हम दृढ़ रहेंगे। दूसरा कोई भी मार्ग प्रभावशाली नहीं है श्रौर उसमें राष्ट्र के लिए खतरा है।

यदि हम वैसा विचार करें तो भारत में गड़बड़ मचा देना हमारे लिए किटन नहीं है; लेकिन गड़बड़ में से जरूरी तौर पर या ग्राम तौर पर भी स्वाधीनता नहीं निकलती। भारत में गड़बड़ की स्पष्ट सम्भावनायें हैं जिनका फल ग्रत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण निकलेगा। हम हमेशा ग्रपने काम के परिणामों के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते, विशेषकर उस हालत में जब हम जनता के बल पर उस काम को करते हैं। खतरे हम उठाते हैं, ग्रौर उठाने ही चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ करना तो ग्रकल्पनीय मूर्खता होगी जो उन खतरों को बहुत बढ़ा दे ग्रौर हमारी स्वतन्त्रता के मार्ग में रोक लगा दे ग्रौर हमारे आन्दोलन में से उस नैतिकता को ही उठा ले जिस पर कि इतने बरसों से हमें गर्व रहा है। ऐसी दशा में जब कि संसार हिंसक तरीकों से चूर-चूर हो रहा है, हमारे लिए उन्हें ग्रहण करने की बात भी सोचना एक भारी दुल की बात होगी।

इसलिए मजबूती और निश्चय के साथ हम ग्राहंसा पर दृढ़ रहें और उसके स्थान पर कुछ भी मिले, उसे ग्रस्वीकार कर दें। हमें याद रखना चाहिए कि यह सम्भव नहीं है कि विभिन्न तरीके साथ-साथ चालू रह सकें; क्योंकि ये एक-दूसरे को कमजोर करते हैं और एक ग्रोर हटा देते हैं। इसलिए होशियारी के साथ हम ग्रपना मार्ग चुनें और उस पर दृढ़ रहें। ग्रन्य मार्गों के साथ खिलवाड़ कर के उसे बिगाड़ें नहीं। सब से ग्रधिक हम यह ग्रनुभव करें कि ग्रहिंसा ग्रहिंसा है। यह एक ऐसा शब्द मात्र नहीं है कि मन के दूसरी तरफ काम करने पर भी उसे मशीन की तरह इस्तेमाल किया जा सके, मुंह से दूसरे शब्द और वाक्य निकलते हों जो उसके विरोधी हों और हमारे काम के विपरीत हों। यदि हमें ग्रहिंसा तथा ग्रपने ग्रौर ग्रपने ध्येय के प्रति ईमानदार रहना है तो हमें ग्रहिंसा के प्रति सच्चा रहना होगा।

#### : 8:

# सचाई का रास्ता

में ग्रापके सामने ग्राज के दिन, जो विशेष रूप से उसकी स्मृति के लिए समर्पित है, जिसे हम राप्ट्रिपता कहते हैं, क्या कहूं ? मैं इस समय ग्रापके समक्ष भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, बिल्क जवाहरलाल की हैसियत से बोलूंगा, जो ग्रापके समान ही भारत की स्वतन्त्रता की लम्बी यात्रा में मुसाफिर रहा है ग्रौर जिसको यह महान सौभाग्य मिला था कि भारत की श्रौर सत्य की सेवा का सबक उस गुरु के चरणों में बैठ कर सीखे। ग्राजकल की समस्यात्रों के बारे में भी, जो हमारे मस्तिष्क में छाई हुई हैं ग्रौर हमारे ध्यान को बराबर ग्राक्षित करती रहती हैं मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। में उन मौलिक वस्तुग्रों के सम्बन्ध में चर्चा करूंगा जिन्हें गांधीजी ने हमें सिखाया। श्रौर जिनके बिना जीवन खोखला ग्रौर छिछला बन जाता है।

उसने हमें केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बिल्क सार्वजिनिक जीवन श्रौर श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में भी सत्य, प्रेम श्रौर साफ श्रौर खरा व्यवहार करना बतलाया। उसने हमें मनुष्यता का ग्रौर श्रम का गौरव सिखाया उसने हमारे सामने इस पुराने सबक को फिर से रखा कि घृणा श्रौर उद्दण्डता से सिवाय घृणा, उद्दण्डता श्रौर विनाश के कुछ श्रौर नहीं निकल सकता। इस प्रकार उसने हमें निभयता, एकता, सिहण्णुता श्रौर शान्ति का रास्ता दिखाया।

इसकी शिक्षा पर हम किस हद तक चल सकते हैं? — बहुत दूर तक नहीं — फिर भी इसके नेतृत्व में हमने बहुत-कुछ सीखा और शान्तिपूर्ण ढंग से अपने देश की स्वतन्त्रता प्राप्त की। लेकिन ठीक मुक्ति पाने के समय हम भूल गए और बहक कर गलत रास्ते पर चल दिये, जिससे उस विशाल हृदय को बड़ा दु:ख पहुंचा, जो सतत भारत के लिए, और उन सच्चाइयों और सिद्धान्तों के लिए, जो प्राचीनकाल से भारत के रहे हैं, फड़कता था।

श्राज क्या बात है ? जिस समय हम उसकी याद करते हैं, उसे सराहते हैं श्रौर बच्चों की तरह उसकी मूर्तियां स्थापित करने की बात करते हैं क्या उस समय हम यह सोचते हैं कि उसके सिद्धान्त क्या थे, जिसके लिए वह जीवित था श्रौर जिसके लिए उसने प्राण दिये ? मेरा खयाल है कि उसके सन्देश के श्रनुसार जीवन बनाने के लक्ष से हम श्रभी काफी पीछे हैं। लेकिन मेरा यह विश्वास है कि वे महान शिक्तयां, जिन्हें उसने प्रचलित किया था, चुपचाप किन्तु जोरों के साथ काम कर रही हैं श्रौर भारत को उस श्रोर ले जा रही हैं जिधर ले जाने की उसे इच्छा थी। दूसरी शिक्तयां भी हैं जैसे श्रसत्य की, विनाश की, उद्दण्डता की, संकीणता की जो विपरीत दिशा में ले जा रही हैं। जिस प्रकार सारे संसार में श्रच्छाई श्रौर बुराई के बीच संघर्ष चल रहा है उसी तरह इन दोनों शिक्तयों में भी निरंतर युद्ध जारी है। श्रगर हम गांधीजी की स्मृति का श्रादर करें तो हमें कियात्मक रूप से ऐसा करना होगा श्रौर उस लक्ष की प्राप्ति के लिए, जिसके वह प्रतिनिधि थे, निरन्तर प्रयत्नशील होना पड़ेगा।

मुझे अपने देश पर, अपनी राष्ट्रीय थाती पर और अनेक बातों पर अत्यन्त गौरव है। लेकिन में यह अभिमान-वश नहीं, नम्रतापूर्वक कह रहा हूं; क्योंकि घटनाओं ने मुझे अपमानित और बहुधा लिज्जित किया है और भारत का वह स्वप्न, जो मैंने बना रखा था, कभी-कभी धीमा पड़ गया है। मैंने भारत से प्रेम किया, मैंने भारत की सेवा करने की कोशिश की इसलिए नहीं कि यह भौगोलिक दृष्टि से विशाल है, या इसलिए कि इसका अतीत महान था, बल्कि इसलिए कि मुझे वर्तमान भारत में विश्वास है और यह मेरी अटल धारणा है कि भारत सत्य, स्वतन्त्रता और जीवन के उंचे आदर्शों पर आरूढ रहेगा।

क्या स्राप चाहते हैं कि भारत उन्हीं महान उद्देश्यों स्रीर स्रादर्शों का स्रनुगामी हो, जिन्हें गांधीजी ने हमारे सामने रखा है? यदि चाहते हैं तो स्रापको वैसे ही सोचना स्रीर काम करना होगा। तब स्राप क्षणिक स्रावेशों के प्रवाह में बह नहीं सकते स्रीर न छोटे-छोटे प्रलोभनों में वशीभूत हो सकते

हैं। आप को ऐसी सब प्रेरणाभ्रों को जड़ से खोद कर फेंक देना होगा जिससे राप्ट्र निर्वल होता हो, चाहे यह प्रेरणा साम्प्रदायिकता की हो, भेदभावना की हो, मजहबी तास्सुब की हो, प्रान्तीयता की या वर्ग-भेद की हो।

हम भ्रनेक बार कह चुके हैं कि इस देश में हम साम्प्रदायिकता बरदाश्त नहीं कर सकते। हम स्वत्रंत-धर्म-निरपेक्ष राज्य बना रहें हैं, जहां हरएक मजहब और हर प्रकार के विश्वासों को बराबर की श्राजादी और इज्जत है, जहां प्रत्येक नागरिक को बराबर की स्वतंत्रता श्रौर बराबर के श्रवसर प्राप्त हैं। इसके होते हूए भी कुछ लोग भ्रभी तक साम्प्रदायिक श्रौर भेद-भावना की भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं श्रापको बताना चाहता हूं कि मैं इसके बिलकुल खिलाफ हूं और मुझे श्राशा है कि यदि श्राप गांधीजी के विचारों पर विश्वास रखते हैं तो श्राप लोग भी इसी तरह श्रपनी पूरी शक्ति से इसका विरोध करेंगे।

दूसरी बुराई प्रान्तीयता है श्रौर श्राजकल यह बहुत दिखाई देती है श्रौर खूब जोरों से है। बड़े-बड़े प्रश्न भुला दिये जाते हैं। इसका भी विरोध करना है श्रौर इसके खिलाफ लड़ाई करनी है।

हाल में, कुछ लोगों ने हिन्दुस्तान को ब्राततायी कहा है। मैं केवल यही कह सकता हूं कि यह उनकी बेसमझ है। ग्रगर भारत किसी दूसरी कौम के खिलाफ जबरदस्ती का रास्ता लेने लगे तो भारत सरकार में मेरा या मेरे साथियों का कोई स्थान नहीं रह जाता। ग्रगर हम जबरदस्ती करने लगें तो हम ग्रपने सिद्धान्तों के ग्रौर गांधीजी की शिक्षा के प्रति विश्वासघात के ग्रपराधी होंगे।

चाहे जो कुछ भी हो जाय हमें शान्ति से रहना चाहिए और गांधीजी द्वारा बताए हुए सत्य-पथ पर चलना चाहिए। अगर हम गांधीजी पर श्रद्धा और विश्वास रखें तो इसीमें भारत की सेवा है और आ्रात्म-विश्वास भी, और इसी में इस देश का, जो हमें इतना प्रिय है, कल्याण भी है।

: ሂ :

## पहले योग्य बनो

स्रक्सर देखने में स्राता है कि बड़े लोगों के पास ऐसी चिटिठयां स्राया करती हैं कि "मैं स्रापकी सेवा करना चाहता हूं।" यहां बड़े लोगों से मेरा मतलब उन राष्ट्रीय नेताओं से है जो दिनरात देश के काम में मशगूल रहा करते हैं। चिटि्ठयां लिखने वाले स्रवसर कालेजों के छात्र या हाई स्कूलों के लड़के ही हुस्रा करते हैं।

मुझे भी बहुत से लोग चिट्ठियां लिखा करते हैं कि हम श्रापकी सेवा में रह कर काम करना चाहते हैं। मैं उन्हें कड़े शब्दों में जबाब दे दिया करता हूं कि मुझे श्रापकी सेवा की श्रावश्यकता नहीं है। श्रगर मुझे सेवा लेनी होगी तो पहले मैं खुद श्रपने हाथ से श्रपना काम कर लिया करूंगा। हां, यदि मुझे खूब कस कर काम करने वाला श्रौर विश्वासी श्रादमी मिल जाय, जो कि श्रपनी बुद्धि से काम करे श्रौर उसे श्रागे बढ़ावे तो ऐसे श्रादमी की मैं खोज-खोज कर श्रपने पास रख सकता हूं, यानी उसे काम दे सकता हूं। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि हिन्दुस्तान में ऐसे काम करने वाले लोग बहुत ही कम, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जो श्राया उसे कहां से काम दें? उनकी तरुणाई, हट्टा-कट्टापन या छैलापन देख कर काम दें?

श्रवसर ऐसा होता भी है कि बिना किसी काम में योग्यता पाये, उस काम में यहां के लोग लग जाते हैं। जिस काम को हम उठावें, उसे पूरा करें श्रौर उसमें श्रच्छी सफलता हासिल करें। मान लीजिये, श्रापको एक मकान, या रास्ते का पुल बनाना है। श्रापको उसकी विद्या जबतक नहीं श्राती, श्राप कैंसे उस काम को कर सकते हैं? वह काम तो बढ़ई श्रौर राज ही कर सकता है। पुल बनाने का काम इंजीनियर ही कर सकता है। इसी तरह राजनैतिक काम का भी है। जबतक श्राप उसे श्रच्छी तरह समझ न लें तबतक उसके श्रन्दर न उतरें। श्रापके पास दिल है, दिमाग है, श्राप उनसे काम लें। श्रपने श्रासपास की चीजों का बहुत बारीकी से निरीक्षण करें। श्रापको ऐसा काम करना

चाहिए, जिसे दूसरा कोई ग्रासानी से न कर सके। जब मैं इंग्लैण्ड में पढ़ता था, हमारे कालेज में, एक दिन ग्रमेरिका के प्रेसिडेंट श्री रूजवेल्ट के चाचा ग्राये हुए थे। उन्होंने लड़कों से पूछा, "क्या तुम लोगों में से कोई ऐसा छात्र है, जो १० सेकण्ड में १०० गज दौड़ सके?" ग्रगर कोई लड़का १० सेकण्ड में दौड़ जाता तो उसकी तन्दुरुस्ती ग्रौर काम की परख हो जाती। बिना ग्रभ्यास के १० सेकण्ड में १०० गज दौड़ने वाले विरले ही होंगे।

श्राजकल श्रक्सर यह देखने में श्राता है कि श्रगर कोई काम किसी को करने के लिए दिया भी गया तो वह उसे दूसरे पर छोड़ देता है। दूसरा तीसरे पर श्रौर तीसरा चौथे पर। इस तरह करने से वह पूरा ही नहीं हो पाता। छोटे-से-छोटा काम दिया जाता है, फिर भी वह पार नहीं पड़ता। छोटे कामों को भी जो बड़े काम की तरह समझ कर करता है, वही तरक्की कर सकता है। हमें छोटे-से-छोटे काम की भी कभी उपेक्षा न करनी चाहिए उसी से उस व्यक्ति के तमाम कामों की परख हो जाती है।

केवल किताबी शिक्षा से ग्राजकल हमारा काम नहीं चल सकता ग्रौर न ग्रागे चल सकेगा। किताबी शिक्षा ग्रलबत्ता हमारे काम में मदद पहुंचाती है, लेकिन ग्रापको तो ग्रपने हाथ, दिल, दिमाग, लगन ग्रौर श्रद्धा से काम करना होगा। तभी ग्रापकी कद्र होगी। काम तो उसीको मिलता है, जिसमें बुद्धि है ग्रौर मेहनत करने को जो ग्रपने में भरपूर ताकत रखता है। उसीकी दुनिया में कद्र होती रही है ग्रौर काम भी उस व्यक्ति के पास स्वयं दौड़ कर ग्रायेगा। लेकिन ग्राज हिन्दुस्तान में यह खूबी नहीं दीख पड़ती। काम करने का जोश हममें बहुत ही कम समय तक रहता है ग्रौर बिना सोचे-समझे हम किसी भी काम में कूद पड़ते हैं। हम इससे बचें। गांधीजी २० साल से हमें काम करने का ढंग सिखाते ग्रा रहे हैं। गांधीजी की शिक्षा से हिन्दुस्तान ने ग्राज बहुत उन्नति कर ली है ग्रौर हम लोग मिल कर, एक साथ मिल कर, कुछ काम करना भी उन्हीं की बदौलत सीख पाये हैं। मगर बड़ दु:ख की बात है कि ग्राज देश में कुछ ऐसे भी हैं जो देश की ग्राजादी को

पसन्द नहीं करते, देश में फूट पैदा करना चाहते हैं श्रीर मिल कर काम नहीं करना चाहते। देश के काम करने वालों को इस पर गौर करना चाहिए।

तमाम दुनिया की हालत बदल रही हैं। हम कल जो नक्शे देख रहे थे, वे आज बदल गये हैं, और ये भी कल सबेरा होते ही बदल जायंगे। हिन्दु-स्तान की हालत में भी जल्दी तब्दीली होगी। हम रोज अखबारों में पढ़ते ही हैं, लेकिन हमारे काम करने के तरीकों में तब्दीलियां नहीं होतीं। सत्ता व हुकूमत में तब्दीली हुआ ही करती है। सचाई व मेहनत का काम तो हमेशा एक-सा ही रहा है। जो उन तरीकों को अपनायगा, वही काम कर सकता है और वही अपनी तरक्की भी कर सकता है।

१९४०

### : ६ :

## नागरिकता का आदर्श

पुराने जमाने में राज्य करीब-करीब राजा का निजी अधिकार समझा जाता था। राजा का मुख्य काम अपनी प्रजा पर कर लगाना और बाहरी हमलों और भीतरी गड़बड़ और डाकुओं वगैरा से उसकी रक्षा करना था। अपने आदिमियों को थोड़ा-सा सुरिक्षत बनाकर ही उसका काम समाप्त हो जाता था। अगर वह इतना कर देता था और करों का बहुत कुचल डालने वाला बोझ नहीं लादता था, तो वह अच्छा राजा समझा जाता था। ऐसे राज्यों को 'पुलिस-राज्य' कहा गया है; क्योंकि सरकार का मुख्य कर्तव्य पुलिस के कर्तव्य की किस्म का था। हमारे भारतीय राज्य भी आज बहुतकुछ उसी तरीके के हैं। जरूरी भेद बस इतना है कि उन्हें अपने आपको बाहरी हमलों से नहीं बचाना पड़ता। उन्नीसवीं सदी में अंग्रेजी सरकार भी मुख्यतः पुलिस सरकार ही थी। उसने राज्य की शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, औषधि, सफाई की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। धीरे-धीरे परिस्थितयों

ने मौजूदा राज्य के अनेकानेक कामों में उसे दिलचस्पी लेने के लिए बाध्य किया, हालांकि उसकी दिलचस्पी ग्रागे ज्यादा नहीं गई ग्रौर उससे कुछ नतीजा भी नहीं निकला।

पहले-पहल शहरों में नागरिकों के लिए रक्षा-मात्र से कुछ ग्रधिक करने के लिए विचार पैदा हम्रा। शहरों में बहत से म्रादिमयों के निकट संबंध से सहकारी कियाग्रों ग्रौर संस्कृति की उन्नति हुई। नागरिक ग्रादर्श से यह विचार पैदा होता है कि नागरिकों को सामान्य मनोरंजन के साधन मिलने चाहिए। सड़कें ग्रौर पूल, जो निजी तौर पर ऋधिकार में थे ग्रौर जिन पर कर लगाते थे, सर्वसाधारण की सम्पत्ति हो गये ग्रौर बिना किसी तरह के कर के सबके लिए खुल गए। सफाई, रोशनी, पानी, शफाखाने, स्वास्थ्य-सम्बन्धी सहायता बाग-वगीचे, मनोरंजन के मैदान, स्कूल श्रौर कालेज, लाइब्रेरी ग्रीर ग्रजायबघर, वे सब म्युनिसिपैलिटी के हाथ में म्रा गए। म्राज म्युनिसिपैलिटी का कर्तव्य यही नहीं है कि ये चीजें बिना पैसे नागरिकों को उपलब्ध करा दे, बल्कि यह भी है कि कला-भवन, थियेटर, संगीत श्रीर सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण, हरेक नागरिक के लिए उपयक्त घर की व्यवस्था करे। लेकिन स्पष्ट रूप से ग्राज सबसे ज्यादा जरूरत तो खाने की है। ग्रौर उस ग्रादमी को जिसके पास खाना नहीं है, कला ग्रौर संस्कृति देना तो उसकी हंसी उड़ाना है। इसलिए मौजूदा म्युनिसिपैलिटी का ग्राज कर्तव्य है कि वह देखें कि उसकी हद में कोई भूखा न मरे। जो ग्रादमी बेकार हैं, उन्हें काम मिले और श्रगर काम की व्यवस्था न हो सके तो उन्हें खाना दिया जाय। यही स्राज नागरिकता का स्रादर्श है, हालांकि कोई ही म्युनिसिपैलिटी उसको पूरा करती है। हिन्दुस्तान में स्रव भी उस स्रादर्श की झलक पाने से भी हम बहत दूर हैं।

इस नागरिकता के श्रादर्श ने धीरे-धीरे राज्य पर भी श्रपना श्रसर डाला श्रीर उसके साथ राज्य की चारों दिशाश्रों में प्रवृत्तियां बढ़ने लगीं। 'पुलिस-राज्य' बदल कर मौजूदा राज्य के रूप में—एक जटिल पैतृक सरकार जिसकी प्रवृत्तियों के बहुत से विभाग श्रौर दायरे हैं श्रौर हरेक

नागरिक के साथ उसके बहुत से सम्बन्ध हैं—परिणत कर दिया गया। उसे बाहरी हमले और भीतरी गड़बड़ से ही सुरक्षित नहीं रखा गया, बिल्क उसने उसे शिक्षा दी, उद्योगों का ज्ञान कराया, उसके रहन-सहन के दर्जे को उठाने की कोशिश की, सांस्कृतिक विकास के लिए उसे अवसर दिये, बीमे की योजना उसे दी, जिससे वह अनहोनी जरूरियात का मुकाबिला कर सके। और सब तरह के साधन उसे दिये और उसे काम और खाना देने का जिम्मेदार उसने अपने को बनाया। नागरिकता का आदर्श फैलता गया। आज वह मौजूदा सामाजिक विधान में जितना फैल सकता था उतना फैल गया है और जबतक वह विधान, जैसा कि वह है, रहता है, तबतक उसकी आगे तरक्की नहीं हो सकती।

सच्ची नागरिकता का ब्रादर्श तो समाजवादी यानी कम्यूनिस्ट ब्रादर्श है। उसका मतलब है कि ब्रादमी की कोशिश से कुदरत जो सम्पत्ति पैदा करती है, उसका सामान्य उपभोग हो। यह ब्रादर्श तभी पूरा हो सकता है। जब मौजूदा सामाजिक विधान में तब्दीली हो ब्रौर समाजवाद उसकी जगह चलाया जाय।

दिसम्बर, १९३३

: ও :

### शिष्टाचार

बहुत-से कारणों से ग्रखबारनवीसी की दुनिया में मैं 'न्यूज' (खवर) समझा जाता हूं ग्रौर श्रक्सर कहानियां बनाकर मेरे चारों ग्रोर खड़ी की जाती हैं। जो लोग सार्वजनिक काम करते हैं वे ग्रगर जनता में मशहूर हो जाते हैं तो उसकी ग्रखबारी कीमत जरूर हो जाती है। मैं बहुत-से पत्रकारों ग्रौर पत्र-प्रतिनिधियों के सम्पर्क में ग्राता हूं ग्रौर मुझे यह मानना चाहिए कि उन्होंने मेरे साथ हमेशा नम्रता का व्यवहार किया है ग्रौर

उदारता दिखलाई है—शायद इसीलिए कि उन्होंने मुझे अपनी-जैसी भाव-नाग्रों का पाया है। वास्तव में में उनके साथ एक तरह का भाई-चारा मानता हूं; क्योंकि पत्रकारों के-से विचार मुझमें हैं। दूसरी जगहों की तरह यहां मलाया में भी अखबार वालों ने मेरे साथ उतनी ही उदारता दिखाई है।

कुछ ग्रालोचनाएं मेरे बारे में की गई हैं, ग्रौर कभी-कभी जो कुछ मैंने कहा, या किया है, वह पसंद नहीं किया गया। ऐसा मैं चिढ़ कर नहीं कह रहा हूं। ग्रालोचनाएं तो मुझे पसंद हें। वे मुझे दूसरों की निगाहों से ग्रपनी श्रोर देखने में मदद देती हैं। एक सवाल को भिन्न-भिन्न दृष्टियों से देखने का ग्रौर मौजूदा जिन्दगी की उलझनों में सीधे सोचने का मौका भी मिलता है। ग्रौर ग्रगर ग्रखवार ही ग्रालोचना न करेंगे तो ग्रौर कौन करेगा? ग्रखबारों का यह सबसे मुख्य काम है ग्रौर ग्राजकल सार्वजनिक कामों में ग्रखबारों को बहुत खास हिस्सा लेना है।

मुझ पर अपराध लगाया है कि मैं सम्यता के खिलाफ काम करता हूं, सदाचार की मुझमें कमी है, मेजबानों के साथ मैं अभद्र हो जाता हूं और मुझे जिस तरह बर्ताव करना चाहिए उस तरह बर्ताव नहीं करता। ऐसे मामलों में मैं अनिवार्य रूप से पक्षपाती हूं और चाहे जितना मैं अवै-यिक्तक या बाह्य रूप से इन बातों पर विचार करूं; लिकन मेरी चेतना मुझ निप्पक्ष नहीं होने देती। फिर भी अपने बर्ताव का मैं निरीक्षण किया करता हूं और अपने कामों को और कथनों में भी व्यवस्था रखने की कोशिश करता हूं। इतने पर भी कभी-कभी भटक जाता हूं तो इसमें अचरज क्या है? काम इतने रहते हैं कि कभी उनका अन्त नहीं दीखता और इसीसे मेरी नसें विद्रोह कर बैठती हैं। मेरी जिन्दगी अजीबो-गरीब है।

ऊपर लिखी बातों का अपराधी मैं कहां तक रहा ? मैं नहीं जानता कि इसका कारण किस हद तक जो कुछ मैंने किया है या कहा है, उसका मलाया के लिए अनोखापन है। यहांके उच्चवर्गीय वायुमण्डल में, जो सुन्दर है, पर दिखावटी भी है, मैं आया, लेकिन मेरे पैर खेतों, कारखानों और बाजारों की धूल से भरे थे और मेरा हाव-भाव या मेरे तौर-तरीके उच्चवर्गीय विचारों के नहीं थे। श्रीर-श्रीर जगहों पर तो उच्चवर्गीय नियंत्रण खत्म हो चला है। श्रीर ग्रसलियत की दुनिया लगातार उनके दरवाजे को खटखटा रही है श्रीर कभी-कभी श्रन्दर जाने का रास्ता भी वह बना लेती है।

मलाया में ग्राने का मेरा खास विचार यह नहीं था कि यहां की भीड़ से मिलूं या उसे व्याख्यान दूं। मैं तो यहां के शान्तिप्रद दृश्यों के बीच विश्राम करने ग्राया था; लेकिन भीड़-की-भीड़ मेरे पास ग्राई ग्रौर मुझे घेर लिया। उनकी चमकती हुई ग्रांखों ग्रौर ग्रगाध प्रेम ने मेरे हृदय में प्रतिध्विन पाई। हिन्दुस्तान की हमारी लड़ाई, हमारी ग्राशा ग्रौर भय, हमारी नवीन शिक्त ग्रौर स्वावलम्बन, गरीबी ग्रौर बेकारी का ग्रंत कर देने का हमारा पक्का विचार, लम्बी-लम्बी वेदनामय रातें जो प्रभात होने से पहले बितानी होती हैं, ये सब बातें सुनने के वे इच्छक थे। मैने उन्हें ये बातें सुनाई।

भीड़ जो मेरे पास ग्राई उसे उच्चवर्ग के तौर-तरीकों की शिक्षा नहीं मिली थी। प्रबन्ध काफी न होने के कारण खूब धक्का-मुक्की हुई ग्रौर गड़बड़ हुई। जब मैंने गड़बड़ को दूर करने के ग्रौर तरीके ग्रस्तियार किये तो कुछ ग्रादिमयों ने सोचा कि मैं ग्रापे से बाहर हो गया हूं। ज्यादातर गड़बड़ की वजह तो यह थी कि बहुत में ग्रादिमयों को मैं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं मेज पर खड़ा हो गया, ताकि ग्रादमी मुझे देख लें। दूसरे मौकों पर मैं भीड़ को चीर कर शान्ति करने के लिए वहां पहुंच गया, जहां पर कि भीड़ ज्यादा थी।

इन छोटी-सी बातों का मैंने पहले हवाला दिया है; क्योंकि इनकी आलो-चनाग्रों से दूसरे ग्रीर खास दोषों पर रोशनी पड़ती है। ये ग्रजीब बातें थीं, जिनके मौजूदा पत्रकार ग्रादी नहीं थे। उन्होंने उनका ग्रर्थ उलटा लगाया या नाराजी जाहिर की।

यही बात मेरे व्याख्यानों के साथ हुई। कहीं पर तो उनकी रिपोर्ट ही गलत की गई; क्योंकि रिपोर्टर मेरे उद्देश्य को समझ नहीं सके। ग्रसल बात यह थी कि मेरा दृष्टिकोण बहुत से ग्रादिमयों के लिए ग्रजीब था।

वे शायद पहले उसके बारे में सुन चुके थे और उन्होंने उसे पसन्द नहीं किया था और न उसको कोई विशेषता ही दी। अब जब वह तीक्ष्णता से बिना किसी लगाव-लिपटाव के उनके सामने आया तो वे हक्के-बक्के हो गये। उन्होंने मुझे सीधे सवाल किये। मुझे भी क्या उनके उत्तर सीधे ही नहीं देने चाहिए थे? लेकिन वास्तव में वह उनके लिए और जनता के लिए अशिष्टता होती।

ग्रपने व्याख्यानों में मैने सीधी-सादी भाषा में, जो कि पढ़े-लिखे ग्रौर कुपढ दर्शकों की लम्बी-चौड़ी भीड़ के सामने बोलनी चाहिए थी, हिन्दूस्तान के मसलों को जितना वैज्ञानिक ढंग से समझा सकता था. समझाने की कोशिश की। मैं चाहता था कि मेरे श्रालोचक मुझे बताते कि कहां मैंने गलत तकरीर की। वह ग्रालोचना ग्रौर नाराजी से कहीं ग्रधिक फायदेमन्द होता। हमारा फर्ज है कि मसलों को समझें श्रौर उन्हें सूलझावें, न कि उनसे इसलिए दूर भागें, क्योंकि हम उन्हें पसन्द नहीं करते । मैंने हिन्द्स्तान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कामों की ग्रालोचना की ग्रीर बताया कि हिन्दुस्तान अपनी ग्राजादी के लिए लड़ रहा है। यही तो हमारी ग्राजादी की लड़ाई की बुनियाद है। इसको साफ किये बिना हिन्द्स्तान के बारे में कुछ कहना बेकार ही होता। स्रादिमयों के खयालात हमसे जदा हो सकते हैं । ग्रपने खयालात का उन्हें ग्रधिकार है । लेकिन सवाल यह है कि ग्राया इन ग्रहम मसलों को इसलिए दवा लिया जाय कि उसे उच्च वर्ग के लोगों की नाजुक-दिली को चोट लगती है ? ग्रपनी तो में कहता हूं कि मशीन-जैसे भ्रादिमयों के लिए, जिनका भ्रपना कोई भ्रस्तित्व नहीं है भ्रौर उन भ्रादिभयों की हां में हां मिलाते रहते हैं, जिनके हाथ में शक्ति है, उनके लिए मेरे दिल में जगह नहीं है। संगठित शक्ति को भी चाहिए कि अगर वह दूरदर्शी है श्रीर वास्तविकता के सम्पर्क में रहना चाहती है तो उन्हें ग्रधिक प्रोत्साहन न दे।

मुझसे पूछा गया है कि क्या मैं ब्रिटिश-विरोधी हूं, इसका विरोधी हूं, उसका विरोधी हूं ? ये सवाल ऐसे हैं जिनसे पता चलता है कि सवाल करने वाले ने हमारे श्राजकल के मसलों को बिलकुल नहीं समझा है। हम तो इस विरोध की श्रवस्था से श्रागे बढ़ गए हैं। मैं तो विस्तृत श्रौर मुख्य-मुख्य लाइनों पर श्रपनी राष्ट्रीय श्रौर श्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याश्रों पर विचार करता हूं। श्रगर 'ब्रिटिश' का श्रर्थ 'ब्रिटिश' श्रादिमयों से है तो मुझे ब्रिटिश-विरोधी क्यों होना चाहिए ? मैं खुद उनका बहुत श्रहसानमन्द हूं। उनकी भाषा श्रौर उनके साहित्य से मेरा सम्बन्ध है श्रौर उसमें बहुत से मेरे मित्र हैं; लेकिन मैं साम्राज्यवाद श्रौर साम्राज्य के खिलाफ हूं—जहां कहीं वह हो, क्योंकि मेरा श्रनुमान है कि वह दुनिया की प्रगति के रास्ते में रोड़े श्रटकाता है।

ग्रगर हम मौजूदा हालत से सन्तुष्ट नहीं हैं— ग्रौर क्या कोई ऐसा बुद्धिमान ग्रौर सचेत ग्रादमी है जो सन्तुष्ट है—तो दुनिया के मसलों को हमें यथासंभव निस्पृह होकर समझने की कोशिश करनी चाहिए ग्रौर उस पहलू पर हमें अपनी ताकत लगा देनी चाहिए, जिससे उनका हल मिलता हो। मलाया में, जो प्राकृतिक साधनों का भण्डार है, मैंने महसूस किया है कि दुनिया भर से बुरी हालत है। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। कैसी श्रजीब बात है ? मैं जानता हूं कि मलाया में दूनिया भर की प्राकृतिक सम्पत्ति है। इतने बड़े भण्डार को लेकर, जो प्रकृति ने हमें दिया है, श्रीर विज्ञान और उद्योगों के द्वारा उन साधनों से लाभ उठाने की ग्रमोघ शक्ति पा कर भी, क्या इस दुनिया को हम सबके लिए स्वर्ग नहीं बना सकते? लेकिन इतनी वर्तमान प्रचुरता ग्रौर उससे भी ग्रधिक भविष्य में मिलने की श्राशा होते हुए भी हम छोटी-छोटी बातों पर झगडते हैं। श्रादमी म्रादमी का शोषण करता है, राष्ट्र राष्ट्र का। भावी म्रन्तर्राष्ट्रीय संकट हमारी जिन्दगी में निराशा भर जाता है, लेकिन वह दिन ग्रानेवाला है जब कि इस जटिल गोरखधंधे से बाहर होने का हम रास्ता निकालेंगे स्रौर सामान्य हितों श्रौर मानव-जाति की उन्नति के लिए पारस्परिक सहयोग देंगे।

१ जून, १९३७

#### : 6:

### जेलखाने की बातें

हाल ही के एक ग्रंग्रेजी ग्रंखबार में एक लेखक ने लिखा है कि राजनीति के बोझ ग्रौर जेल की जिन्दगी से में मर मिटा हूं। में नहीं जानता कि यह खबर उन्हें कैसे ग्रौर कहां से मिली; लेकिन ग्रंपने शरीर ग्रौर दिभाग को ग्रंच्छी तरह से टटोलकर में यह कह सकता हूं कि दोनों खूब मजबूत ग्रौर ठीक हैं ग्रौर जल्दी ही उनके विगड़ने या गिरने का कोई खतरा नहीं है। ग्रंपने लिए खुशिकस्मती से में हमेशा शारीरिक स्वास्थ्य ग्रौर योग्यता को प्रधानता देता रहा हूं ग्रौर हालांकि मैंने ग्रंक्सर ग्रंपने शरीर के साथ बहुत ग्रन्याय किया है, फिर भी मैंने उसे कभी बीमार नहीं पड़ने दिया। दिमागी तन्दुरुस्ती तो ज्यादा दिखाई नहीं देती; लेकिन उसकी भी मैंने काफी चिन्ता रखी है। ग्रौर में खयाल करता हूं कि मेरी दिमागी तन्दुरुस्ती उन बहुत से ग्रादिमयों से ग्रंच्छी है, जिन पर सिक्रय कांग्रेस-राजनीति का बोझ नहीं पड़ा ग्रौर न जिन्होंने जेल की जिन्दगी ही बिताई है। इसे चाहे मेरी खामखयाली ही क्यों न कहा जाय।

लेकिन मेरी तन्दुरुस्ती या बीमारी मामूली बात है, जिससे किसी को चिन्ता नहीं होनी चाहिए, हालांकि मेरे मित्रों और अखबारों ने इस बात को बहुत महत्व दे दिया है। राष्ट्रीय और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्त्व की चीज तो जेलों की और उन बहुत-से आदिमयों की शारीरिक और दिमागी हालत है जो हिन्दुस्तान में रहे हैं। यह बात सब कहते हैं कि मजबूत और बहादुर आदिमी भी बहुत दिनों की जेल की जिन्दगी के भारी बोझ से मर मिटते हैं। मैंने अपने प्रियजनों को जेल में दु:ख सहते देखा है और मेरे उन दोस्तों की, जिन्होंने दु:ख उठाये हैं, एक बड़ी-लम्बी चौंड़ी दु:खभरी सूची है। अभी हाल ही में मेरे एक अनमोल साथी, जिनसे मैं पच्चीस से कुछ ज्यादा बरस पहले केम्ब्रिज में मिला था और जो हमारे इस अभागे

मुल्क में बहादुरों से भी बहादुर थे—जे० एम० सेन गुप्ता\*—जेल में ही मरे।

यह स्वाभाविक है कि हम ग्रपने साथियों ग्रौर परिचितों के दु:ख को उन हजारों ग्रादिमयों के दु:ख की बिनस्वत ज्यादा महसूस करें जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं। फिर भी उन्हीं के बारे में में ये चन्द लाइनें नहीं लिख रहा हूँ। हम, जिन्होंने खुशी से जेल के लोहे के फाटकों के भीतर रहना पसन्द किया, जेल के बर्ताव पर न तो शोर ही मचाना चाहते हैं ग्रौर न उसकी शिकायत ही करना चाहते हैं। ग्रगर हमारे मुल्क के ग्रादमी इस बात में दिलचस्पी रखते हैं ग्रौर इस सवाल को उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। ऐसे सवाल ग्रक्सर उठाये जाते हैं। लेकिन नियम तो ऐसा हो गया है कि वे सवाल बड़े ग्रादिमयों से ही सम्बन्ध रखते हैं ग्रौर उन बड़े ग्रादिमयों की सामाजिक विशिष्टता की बुनियाद पर जेल में उनके साथ ग्रच्छा बर्ताव किये जाने की मांग पेश की जाती है। उसी ग्रसंतोप को मिटाने के लिये कुछ थोड़े-से ग्रादिमयों को 'ए' ग्रौर 'बी' दर्जें में रख दिया जाता है, ज्यादातर ग्रादिमयों को तो, शायद ६५ फीसदी से ऊपर, जेल की जिन्दगी की कड़ी से-कड़ी सिख्तयां उठानी पड़ती हैं।

इन जुदा-जुदा दर्जों में ऊंच-नीच के बर्ताव की ग्रालोचना ग्रक्सर की गई है ग्रौर वह ठीक ही है। कुछ तो वह तन्दुरुस्ती की बुनियाद पर ठीक है; क्योंकि यह बहुत मुमिकन है कि कुछ ग्रादमी जो दूसरी तरह की खुराक के ग्रादी हैं, उन्हें ग्रगर जेल की खुराक पर ही रहना पड़े तो उनमें कोई खास गड़बड़ पैदा हो जाय, जैसा कि बहुतों के साथ हुग्रा है। यह भी स्पष्ट है कि कुछ ग्रादमी शरीर से बहुत ज्यादा मिहनत नहीं कर सकते। लेकिन इसके ग्रलावा यह कैसे उचित समझा जाय कि वे हक जो दूसरे दर्जों के कैदियों को दिये जाते हैं, वे 'सी' दर्जें के कैदियों को न मिलें? ऊंचा दर्जा

<sup>\*</sup>बंगाल-कांग्रेस के विख्यात नेता। जेल काटने की वजह से चालीस वर्ष की आयु में ही सन् १९३४ में मृत्यु हो गई।

तो शायद लोगों को 'सामाजिक विशिष्टता' या ऊंची रहन-सहन की वजह से दिया जाता है। मुझे यकीन है, एक बात तो यह देखी जाती है कि वह कितनी मालगुजारी देता है। क्या ज्यादा मालगुजारी देने की ही वजह से यह अर्थ निकलता है कि उसकी मोह-ममता उसके घरवालों से ज्यादा है और इसलिए उसे ज्यादा मुलाकातें करने और चिट्ठी भेजने का हक होना चाहिए? या कि पढ़ने-लिखने की सहलियतें उन्हें ज्यादा मिलनी चाहिये? ज्यादा मालगुजारी देने वाले तो अनसर दिमाग के बहुत तेज नहीं पाये जाते।

मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि उन म्रादिमयों से, जिन्हें मुलाकातों की ग्रौर पढ़ने-लिखने की सुविधाएं दी जाती हैं, वे छीन ली जायं। ये हक तो जैसे कि वे हैं, कुछ भी नहीं हैं। हमें यह जानना चाहिये कि बहुत-से दूसरे मुल्कों में बुरे-से-बुरे, नीच-से-नीच कैदी को भी हिन्दुस्तान के 'ए' दर्जे के कैदी के हकों से कहीं ज्यादा हक मिलते हैं। ग्रौर फिर भी यहां 'ए' ग्रौर 'बी' दर्जों के हक इतने कम ग्रादिमयों को दिये जाते हैं कि हिन्दुस्तान के जेलखानों की हालत पर विचार करते वक्त उन्हें भुलाया जा सकता है। ग्रसल में 'ए' ग्रौर 'बी' दर्जे दिखावे ग्रौर जन-मत को बहुलाने के लिए दिये जाते हैं। बहुत-से ग्रादिमी जो ग्रसलियत नहीं जानते, भ्रम में पड़ जाते हैं।

कुछ 'ए' दर्जे के कैदियों श्रीर खास तौर से कुछ नजरबन्दों या शाही कैदियों को श्रवसर एक नया तजुरबा करना पड़ता है, जो बेहद दुखदाई है। एक-एक वक्त में महीनों उन्हें अकेले बिना साथी के रखा जाता है श्रीर जैसा कि हर डाक्टर जानता है, इस तरह अकेला रहना श्रीसत श्रादमी के लिए बुरा है। सिर्फ वही श्रादमी इसके बुरे श्रसर से बच सकते हैं जिन्होंने श्रपने को अकेले रहने के योग्य बना लिया है श्रीर जो श्रपने भीतर-ही-भीतर रह सकते हैं। यह ठीक है कि कैदी को या नजरबन्द को चन्द भिनटों बक जेल के किसी श्रिधकारी के साथ बातचीत करने की श्राजादी दी जाती है; लेकिन यह ऐसी श्राजादी है, जिस पर खुशी के ढोल नहीं पीटे जा सकते। यह काल-

कोठरी की सजा सरकार साफ तौर से जान-बुझ कर देती है। मुझे याद है कि जब मैं दिसम्बर १६३१ में गिरफ्तार हुआ था, खान अब्दूल गफ्फार-खां भी पेशावर या छरसद्दा में गिरफ्तार हुए थे। एक ही वक्त में चार गिरफ्तारियां हुई थीं : उत्तर-पश्चिम सरहद के खुदाई खिदमतगारों के नेता खान ग्रब्दुल गफ्फारखां, उनके भाई डाक्टर खान साहब, डा० खान-साहब का छोटा लड़का श्रौर एक उनका साथी। उन चारों को एक स्पेशल ट्रेन से ले जाया गया ग्रीर चार शहरों की जुदा-जुदा चार जेलों में उन्हें रखा गया। इसमें क्या मश्किल होती, ग्रगर सबको या बाप ग्रौर बेटे श्रीर भाइयों को एक साथ रख दिया जाता? ऐसा तो श्रासानी से किया जा सकता था; लेकिन जान-बुझ कर ऐसा नहीं किया गया। डाक्टर खान-साहब के बारे में मैं जानता हूं कि वह अर्कले ही नैनी-जेल में रखे गये। एक महीने से कुछ ज्यादा में भी नैनी जेल में रहा; लेकिन हमें एक-दूसरे से दूर रखा गया। ग्रापस में भिलने की हमें इजाजत नहीं थी। मेरे लिए डाक्टर खान साहब से मिलना एक लालच की चीज थी; क्योंकि वह, जब मैं विलायत में पढ़ता था, तब के मेरे दोस्त थे श्रौर बरसों से मैं उनसे मिला भी नहीं था।

यह सवाल राजनैतिक कैंदियों के साथ रियायती बर्ताव का नहीं है। में ग्रच्छी तरह से जानता हूं कि राजनीतिज्ञों के साथ वह बर्ताव ग्रौर बुरा ही होता जायगा, जैसा कि पिछले बारह सालों में हुग्रा है। जन-मत के जागृत होने से ही वह रोका जा सकता है; लेकिन जन-मत को भी ग्राखिरी सहारा नहीं गिनना चाहिए, जबतक कि वह उतना मजबूत न हो कि उससे कामयाबी की पूरी उम्मीद हो।

इसलिए यह स्पष्ट है कि राजनैतिक कैदियों को बढ़ते हुए बुरे बर्ताव की ही उम्मीद रखनी चाहिए। १६२१-२२ की बिनस्वत १६३०-३१ में यह बर्ताव और भी बुरा हुआ। सन् १६३०-३१ की बिनस्वत १६३२ में और भी बुरा ! आज जेल में एक मामूली राजनैतिक कैदी की हालत अराजनैतिक कैदी की बिनस्वत कहीं ज्यादा खराब है। धमकी कर माफी मंगवाने के लिए या कम-से-कम उसे जेल में पूरी तरह से परेशान कर देने के लिए ग्रक्सर हर तरह की कोशिशें की जाती हैं।

सर सेम्यग्रल होर की तरफ से कामन्स सभा में कहा गया था कि "हिन्द्स्तान में ५०० से ज्यादा ग्रादिमयों के सन् १६३२ में सिवनय-ग्रवज्ञा ग्रान्दोलन में कोडे लगाये गये थे।" कोडे मारने या न मारने के रिवाज से ग्रक्सर यह ग्रांका जाता है कि ग्रम्क राज्य कितना सभ्य है। बहुत से सभ्य राज्यों ने इस रिवाज को एकदम बन्द कर दिया है ग्रौर जहां पर यह रिवाज चाल है वहाँ सिर्फ उन्हीं जर्मों के लिए कोडे लगाये जाते हैं जिन्हें नीच-से नीच या हैवानी समझा जाता है, जैसे छोटी उम्र की लड़कियों पर बलात्कार, वगैरा। शायद कुछ महीने पहले कुछ (ग्रराजनैतिक) जुर्मी के लिए कोडे की सजा कायम रखने के सवाल पर ऋसेम्बली में बहस हई थी। सरकारी वक्ताग्रों ने कहा था कि कुछ हैवानी जुमों के लिए कोड़े की सजा जरूरी है। शायद हरेक दिमागी स्रौर रूहानी स्रादमी की राय इसके खिलाफ है। उनका कहना है कि हैवानी जुर्मों के लिए हैवानी सजा देना सबसे बेवकुफी का तरीका है। लेकिन चाहे जो कुछ हो, हिन्दुस्तान में पूर्ण राजनैतिक श्रौर टैकनीकल जुर्मों के लिए या जेल की व्यवस्था के खिलाफ छोटे-मोटे जुर्मों के लिए कोडे लगाना स्राम रिवाज है। स्रौर इसमें निश्चित ही कोई नैतिक कमीनापन नहीं माना जाता।

राजनैतिक कैदियों के साथ तो श्रौर भी सख्ती का बर्ताव किया जाता है। हजारों श्रौरतों को जेलों में डाला गया; लेकिन उनमें से बहुत थोडी श्रौरतों को 'ए' या 'बी' दर्जा दिया गया। जेल में स्त्रियों की—राजनैतिक या श्रराजनैतिक—हालत श्रादिमयों की हालत की बिनस्बत कहीं गई-बीती है। श्रादमी श्रपने-श्रपने काम से जेल के भीतर इधर-उधर घूम तो लेते हैं। उनका मन बहल जाता है, हिलना-डुलना भी हो जाता है श्रौर इससे कुछ हद तक उनका मन ताजा हो जाता है। श्रौरतों को हालांकि कुछ हलका काम दिया जाता है, पर उन्हें तंग जगह में पास-पास रख दिया जाता है। वे बेहद रूखी जिन्दगी बिताती हैं। श्रौसत श्रपराधियों की बिनस्बत

प्रपरिधनी स्त्रियां भी साथिन के रूप में कहीं बुरी होती हैं। ग्रादिमयों में बहुत-से ऐसे होते हैं जो बिलकुल बेकसूर-से होते हैं। उनमें बहुत से सम्य ग्रामीण खेत के मामलों में झगड़कर ग्रंत में लम्बी सजाएं पाते हैं। ग्रादिमयों की बिनस्बत ग्रौरतों में ग्रपराध की भावना ज्यादा होती है। ज्यादातर राजनैतिक स्त्री कैदियों को, जिनमें बहुत-सी सुन्दर जवान लड़िकयां भी होती हैं, इस दम घोंटनेवाले वायुमंडल को बर्दाश्त करना पड़ता है। मुझे दिखाई देता है कि हमारे जेल के भीतर या बाहर जितनी चीजें होती हैं, उनमें शायद ही कोई इतनी बुरी हो जितना कि ग्रौरतों के साथ होने वाला बर्ताव।

मैं नहीं चाहता कि किसी भी श्रौरत के साथ—चाहे वह मध्यवर्ग की हो, या किसान मजदूर-घर की—ऐसा बर्ताव किया जाय जैसा कि हमारी जेलों में किया जाता है। ज्यादातर राजनैतिक कैदिनें बड़े घर की या मध्य वर्ग की होती हैं। किसान राजनैतिक मामले में जेल चला भी जाता है; लेकिन किसान श्रौरतें तो शायद ही कभी जाती हैं। सरकार के दृष्टिकोण से विचार करते हुए श्रौरतों का सामाजिक दर्जा कहीं ज्यादा ऊंचा होता था।

पिछले साल यू० पी० की लेजिस्लेटिव कौंसिल में उस वक्त के गृह-सदस्य ने यह कह कर मेम्बरों को चिकत कर दिया कि ग्रगर जेलों में राजनैतिकों की हालतों में सुधार कर दिया गया तो डाकू भी राजनैतिक कैदी बन-बनकर जेल में ग्राया करेंगे। मुझे यकीन है, उन्होंने ऐसी दलील ग्रौरतों की हालत सुधारने के बारे में भी दी थी। इसमें सन्देह नहीं क्योंिक दलीलें उनके ऊंचे श्रोताग्रों के लायक थीं ग्रौर उनसे उनका मतलब भी पूरा हुग्रा। इसमें से जो बाहरी बातों को नहीं जानते, उनके लिए गृह-सदस्य के ज्ञान ग्रौर समझ की गहराई का ग्रन्दाज लगाना बड़ी दिलचस्पी की चीज होगी! चोर-डाकुग्रों की प्रकृति की समझ, ग्रपराध-शास्त्र, मनोविज्ञान ग्रौर मानव-प्रकृति का ज्ञान उन्हें कितना है, यह उनके कथन से जाहिर होता है। इन दलीलों से हम कुछ नतीजों पर पहुंचते हैं, जो शायद गृह- सदस्य के दिमाग में नहीं श्राए। श्रगर एक डाकू श्रपने पेशे को छोड़कर जेल जाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि जेल में ज्यादा सख्ती न हो, तो इससे यह नतीजा निकलता है कि श्रगर जेल के बाहर उसे थोड़ा-बहुत जिन्दगी का सहारा मिल जाय और उसकी मामूली जरूरतें पूरी होती रहें तो वह डाका मारने और श्रपराध करना छोड़ने के लिए कहीं ज्यादा तैयार होगा। इसका मतलब यह है कि डाका डालने के लिए उस पर भूख-प्यास श्रौर मुसीबत का दबाव पड़ता है। इस दबाव को दूर कर दीजिए, डाका डालना खत्म हो जायगा। इस तरह डाके श्रौर श्रपराध का इलाज सख्त सजा नहीं है, बिल्क उसके बुनियादी कारणों को दूर करना है।

राजनैतिक कैदियों में ग्रलहदा-ग्रलहदा दर्जा करने के बारे में ग्रक्सर सरकार से कहा गया है; लेकिन उसने वैसा करने से इन्कार कर दिया है। मेरे खवाल से, मौजूदा हालतों में, सरकार ने ठीक किया है; क्योंकि राजनीतिकों को मालूम कैसे किया जाय? सिवनय ग्रवज्ञा करने वाले कैदियों को ग्रासानी से ग्रलहदा किया जा सकता है; लेकिन राजनैतिक कानूनों ग्रीर नियमों की धाराग्रों को छोड़ कर राजनैतिक विद्रोही को पकड़ने के ग्रीर भी बहुत से तरीके हैं। देहातों में तो यह ग्राम रिवाज है कि किसान-नेता या कार्यकर्त्ता जाब्ता फौजदारी की निरोधक धाराग्रों के मातहत या उससे भी बड़े जुर्मों के लिए पकड़े जाते हैं। वे ग्रादमी उतने ही राजनैतिक कैदी हैं जितने दूसरे, ग्रीर ऐसे ग्रादमियों की तादाद बहुत थोड़ी है! यह पद्धित बड़े शहरों में प्रकाशन की वजह से ज्यादा नहीं पाई जाती।

ऊंची दीवारें ग्रौर लोहें के दरवाजे जेल की छोटी-सी दुनिया को बाहर की विस्तृत दुनिया से ग्रलग कर देते हैं। इस जेल की दुनिया की हरेक चीज जुदा है। लम्बी मियाद के कैदियों ग्रौर ग्राजीवन कारावास भुगतनेवालों के लिए उसमें कोई रस नहीं, तब्दीली नहीं; न उम्मीद, न खुशी। नीरसता से भरी उनकी जिन्दगी जैसे-जैसे कटती रहती है। वह तो चौपट रेगिस्तान है, जिसमें कोई सुन्दर स्थान नहीं है ग्रौर न प्यास बुझाने के लिए या जलती हुई धूप से बचने के लिए कोई हरी-भरी जगह। दिन बीतले-बीतले हफ्ते बीत जाते हैं ग्रौर हफ्तों के बाद महीने, साल ग्रौर जिन्दगी खत्म हो जाती है।

राज्य की तमाम ताकत कैंदी के खिलाफ है। मामूली-सी भी रोक-थाम उसे नहीं मिलती। उसके दुःख की कराह दबा दी जाती है। उसकी पीड़ित पुकार जेल की ऊंची दीवारों के वाहर तक सुनाई नहीं पड़ सकती। उसूलन कुछ रोक-थामें हैं और बाहर से मुलाकाती और अफसर लोग मुग्राइना करने के लिए ग्राते हैं; लेकिन शायद ही कभी कैंदी को उनसे शिकायत करने की हिम्मत होती है। और जो हिम्मत करके शिकायत करते भी हैं, उन्हें उसके लिए दुःख भी सहना पड़ता है। मुलाकाती तो ग्राकर चले जाते हैं, जेल के मामूली अफसर रह जाते हैं। उन्हीं के साथ कैंदी को अपने दिन बिताने पड़ते हैं। इसमें साज्जुब नहीं कि कैंदी ग्रपनी मुसीबतों को बढ़ाने के खतरे को उठाने के बनिस्बत ग्रपने दुःखों को सह लेना ज्यादा पसन्द करता है।

बहुत-से राजनैतिक कैंदियों के ग्राने से जेल की ग्रन्धेरगर्दी पर कुछ रोशनी पड़ी। ताजी हवा ग्रन्दर ग्राई ग्रौर साथ में लम्बी मियाद के कैंदियों के लिए कुछ ग्राशा भी लाई। जन-मत में जागृति हुई ग्रौर कुछ सुधार हुए। लेकिन सुधार थोड़े ही हुए ग्रौर जरूरी तौर पर व्यवस्था ज्यों-की-त्यों रही। कभी-कभी जेलों में 'विद्रोह' सुने जाते हैं। इससे क्या वात जाहिर होती है? शायद इसमें दोष कैंदियों का ही हो। जेल की ऊंची दीवारों से घरे निहत्थे बेबस कैंदी के लिए जेल-ग्रधकारियों की शस्त्रीय ताकत को चुनौती देना पागलपन की बात नहीं तो क्या है? उससे सिर्फ एक फायदा होता है: लोगों में यह भावना पैदा हो जाती है कि सिर्फ बेहद उत्तेजित होने पर ही कैंदी ऐसी मूर्खता ग्रौर मायूसी का काम कर सकते हैं ग्रौर उत्तेजना का कोई कारण होगा।

जेल की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट मिजस्ट्रेट की तरफ से जांचें होती हैं। कैदी को न्याय की क्या उम्मीद हो सकती है? एक तरफ तो पूरी तरह से तैयार किया हुन्ना मामला होता है, जिसके पीछे जेल के प्रधिकारी हैं ग्रौर बहुत-से कैंदी जिन्हें उनके कहने पर चलना पड़ता है। दूसरी तरफ डरी, कांपती, ठुकराई मानवता, जिसके हथकड़ी-बेड़ी पड़ी है। किसी की हमदर्दी उसके साथ नहीं है, कोई उसका यकीन नहीं करता। यू० पी० सरकार के जुडीशल सेकेटरी ने पिछले नवम्बर में प्रान्तीय कौंसिल में कहा था कि उन ग्रादमियों पर, जो जेल में पड़े हैं, मामले में एक पार्टी होने के कारण, कभी यकीन न किया जाय। ग्रौर चूंकि बेचारा कैंदी पिटने या उसके साथ बुरा बर्ताव किये जाने के कारण एक पार्टी होता है, इससे उसका यकीन नहीं किया जाता। एक बड़े मजे की बात होगी कि यू० पी० सरकार से पूछा जाय कि ऐसी हालतों में ग्रदृश्य ग्रौर दैवी ताकत की गवाही से कम ग्रौर किसकी गवाही वह बेचारा कैंदी पेश कर सकता है?

पिछले साल मुझे एक निजी तजुरबा हुम्रा, जिसकी कुछ खास महिमयत हैं,। जबिक मेरी मां ग्रौर पत्नी जेल में मेरे बहनोई के साथ मुलकात कर रही थीं, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल के जेलर ने उनकी बेइज्जती की ग्रौर जोर से धक्का देकर निकाल दिया। जब मैंने यह सुना तो मुझे गुस्सा ग्राया; लेकिन फिर भी इस मामूली घटना को मैंने कोई ग्रहमियत नहीं दी, क्योंकि उससे सिर्फ यह बात तो जाहिर होती थी कि एक ऐसे ग्रफ्सर ने नामुनासिब हरकत की, जो शिक्षित नहीं है ग्रौर जो शिष्टाचार नहीं जानता। मैं उम्मीद करता था कि कोई ऊंचा ग्रफ्सर इस घटना पर ग्रफ्सोस जाहिर करेगा; लेकिन वैसा होना तो दूर रहा, उलटे बिना उस बारे में, कुछ कहे मेरी मां, पत्नी ग्रौर बहनोई को सजा दी गई। ग्रप्रत्यक्ष रूप से मुझे भी सजा मिली, मुद्दत तक मुझे ग्रपनी पत्नी से नहीं मिलने दिया गया। जब मैंने इंसपेक्टर-जनरल से इसकी जांच की तो एक छोटा-सा जवाब ग्राया, जिसमें मेरी मां के सम्बन्ध में ग्रशिष्टतापूर्ण बात कही गई थी। सिर्फ इस वक्त ही सरकार मुझसे ग्रौर मेरी मां ग्रौर पत्नी के कथनों से सच्ची बात जान सकी।

यह साफ था कि उन्होंने बड़ी भारी गलती की थी। मेरे बार-बार पूछने पर भी उन्होंने हमारे कथनों में कोई गलती नहीं बताई। मुझे समझ लेना चाहिए कि उन बातों को उन्होंने मंजूर किया जैसा कि उन्हों करना चाहिए था। ग्रगर ऐसा था, पहले उन्होंने बड़ी बेवकूफी का काम किया, तो उसके लिए कम-से-कम उन्हें ग्रफसोस तो जाहिर करना ही चाहिए था।

त्रगर ऐसा बर्ताव मेरी मां ग्रौर पत्नी के साथ किया जा सकता है ग्रौर साथ ही सरकार का ग्रजीब बर्ताव ग्रौर हठ भी चल सकता है तो यह ग्रच्छी तरह से समझा जा सकता है कि ग्रौसत मामूली कैदियों ग्रौर उनके ग्राद-मियों को कैसा बर्ताव सहना पड़ता होगा। हमारी सरकार की तमाम पद्धित, जैसी कि वह बिना ग्रादिमयों में जड़ें पौढ़ाए, ऊपर से लगा दी गई है, सिर्फ तभी तक लटकी रह सकती है, जबतक कि एक खूंटी दूसरी को सहारा देती है। यही उसकी ताकत है ग्रौर खुशिकस्मती से यही उसकी कमजोरी भी है; क्योंकि जब उस पद्धित का एक बार पतन होता है तो वह पूरी तरह से होता है।

पिछले साल मैंने जेल से गृह-सदस्य को लिखा और मैंने उससे कहा कि यू० पी० की जेलों की हालतों के बारह बरस के तजुरबों से बहुत दु:ख के साथ मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस प्रान्त की जेलों में व्यभिचार, हिसा और झूठ एकदम भर गया है। बहुत साल पहले मैंने अपनी जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट को (बाद में वह इन्सपेक्टर-जनरल हो गया था) कुछ बुराइयां बताई थीं। उसने उन्हें मंजूर किया और कहा कि पहले-पहल जब वह जेल में नौकर हुआ था, तब उसमें सुधार करने के लिए उत्साह था; लेकिन बाद में उसने पाया कि कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए पुराना ढर्रा उसने चलने दिया।

श्रकेले श्रादिमियों के लिए श्रसल में कुछ नहीं हो सकता। श्रीर बहुत से ऐसे लोग भी कोई श्रादर्श उदाहरण नहीं हैं, जिन पर जिम्मेदारी है। भारतीय बंदीगृह श्राखिर बड़े हिन्दुस्तान का ही तो एक छोटा रूप है। महत्त्व की बात तो यह है कि जेल का घ्येय क्या है। ग्रादिमयों की भलाई, या एक मशीन का चलाना, या स्थिर स्वार्थों को कायम रखना? सजाएं क्यों दी जाती हैं? क्या समाज या सरकार की तरफ से बदला लेने के लिए या ग्रपराधी को सुधारने के नीयत से?

क्या जज या जेल के अफसर कभी इस बात को सोचते हैं कि अभागा अपराधी जो उनके सामने है, उसे ऐसा बना देना चाहिए कि जेल से निकलने पर वह समाज के काबिल हो ? ऐसे सवाल उठाना महज हिमा-कत की बात है; क्योंकि कितने ऐसे आदमी हैं जो असल में इस बारे में चिन्ता करते हैं ?

हम उम्मीद करें कि हमारे जज बड़े उदार श्रादमी हैं। निश्चय ही वे बड़ी लम्बी-लम्बी सजाएं तो दे ही देते हैं। पेशावर से १५ दिसम्बर १६३२ की एसोशियटेड प्रेस की खबर है:

"कोल्डस्ट्रीम के कत्ल के बाद ही सीमाप्रान्त के इन्सपेक्टर-जनरल तथा दूसरे बड़े ग्रफसरों को धमकी-भरी चिट्टियां लिखने के लिए जमना-दास नाम के मुलजिम को पेशावर के सिटी मजिस्ट्रेट ने ताजीरात हिन्द की दफा ४०० व ४०७ के ग्रनुसार द साल की सजा दी।" जमनादास देखने में लड़का लगता था।

एक ग्रौर मार्के की मिसाल है। लाहौर से २२ ग्रप्रैल १६३३ की एसोशियटेड प्रेस की खबर है।

"सात इंच लम्बे फने का चाकू पास रखने की वजह से सम्रादत नाम के एक मुसलमान को सिटी मजिस्ट्रेट ने ग्राम्स एक्ट की १६ वीं दफा के मुताबिक १८ महीने की सख्त कैंद की सजा दी।"

तीसरी मिसाल मदरास की ६ जुलाई १६३३ की है। रामस्वामी नाम के एक लड़के ने चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट की ग्रदालत में, क्योंकि वह एक षड्यंत्र का मुकदमा सुन रहा था, एक पटाखा चला दिया। उससे कोई नुकसान नहीं हो सकता था। फिर भी रामस्वामी को बच्चों की जेल में रहने के लिए चार साल की सजा हई।

ये तीन मिसालें कोई गैरमामूली मिसालें नहीं हैं। श्रौर बहुत-सी मिसालें उनमें जोड़ी जा सकती हैं। उनसे भी बुरी श्रौर मिसालें हैं। मैं समझता हूं, हिन्दुस्तान में बहुत दिनों से श्रादमी दुःख उठा रहे हैं, इसिलए ऐसी श्रजीब सजाएं जब दी जाती हैं तो उन्हें श्रचरज नहीं होता। श्रपनी तो मैं कहता हूं, चाहे जितना श्रभ्यास करूं तब भी उन सजाश्रों के पढ़ते ही मेरा पारा बिना चढ़े नहीं रह सकता। नाजी जर्मनी को छोड़कर कहीं भी इस तरह की सजाएं वावेला मचा देंगी।

श्रौर न्याय हिन्दुस्तान में ग्रन्धा होकर नहीं किया जाता। खुदगरजी की ग्रांख सदा खुली रहती है। किसानों के हरेक विद्रोह में बहुत से किसानों को ग्राजीवन कारावास मिलता है। ये छोटे-छोटे विद्रोह ग्रक्सर तब खड़े होते हैं जब जमींदारों के गुमाश्ते ग्रा-ग्राकर उन दुखी किसानों में ग्रारे चुभोते हैं, जिसे वे किसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ उन ग्रादिमियों की शनास्त करके, जो मौके पर मौजूद थे, उम्रभर के लिए या लम्बी सजा भुगतने के लिए जेल में डाल देने का मौका मिल जाता था। उनके भड़कने का कारण तो शायद ही कभी देखा जाता है। शनास्त भी ठीक तरह से नहीं होती। पुलिस जिस ग्रादमी से नाराज होती है उसी को ग्रासानी से फांस लिया जाता है। ग्रगर इस मामले को राजनैतिक रूप दिया जा सके या लगानवन्दी-ग्रान्दोलन से उसे सम्बन्धित किया जा सके, तब तो जुर्म लगाना ग्रौर लम्बी सजाएं देना ग्रौर भी ग्रासान हो जाता है।

हाल ही के एक मामले में एक किसान ने टैक्स-कलेक्टर के चांटा मार दिया, जिसपर उसे एक साल की सजा हुई। दूसरी मिसाल इससे कुछ भिन्न है। वह पिछली जुलाई में मेरठ में हुई। एक नायब तहसीलदार एक गांव के ग्रादिमियों से ग्राबपाशी वसूल करने गया। उसके चपरासी एक किसान को खींचकर उसके पास लाये श्रौर शिकायत की कि उसकी स्त्री श्रौर लड़कों ने उन्हें मारा है। एक श्रजीब कहानी थी। खैर, नायब ने हुक्म दिया कि ग्रपनी स्त्री के कसूर के लिए उस किसान को सजा दी जाय। श्रौर तब तीनों—नायब खुद श्रौर दो चपरासी—श्रादिमियों ने छड़ी से उस

गरीब को खूब मारा। इतना मारा कि उस मार से बाद में वह मर गया। नायब श्रीर चपरासियों पर मुकदमा चला श्रीर मामूली चोट पहुंचाने के लिए उन्हें कसूरवार ठहराया गया श्रीर बाद में इस बात पर उन्हें छोड़ दिया गया कि छः महीने तक वे श्रपना श्राचरण ठीक रखें। श्राचरण ठीक रखने से मतलब, में समझता हूं, यह था कि श्रागे छः महीने में वे किसी श्रादमी को इतना न मारें कि वह मर जाय। इन मामलों का एक-दूसरे से मुकाबिला करना बड़ा शिक्षाप्रद है।

इसलिए जेलों में सुधार करने के लिए श्रनिवार्यतः दंड-विधि को सुधारना होगा। उससे भी ज्यादा उन जजों की मनोवृत्तियों को बदलना होगा जो कि श्रब भी सौ बरस पीछे के जमाने में पड़े हुए हैं श्रौर सजा श्रौर सुधार के नये विचारों से एकदम नावाकिफ हैं। इसके लिए तमाम शासन-प्रणाली को बदलना होगा।

लेकिन हम जेलों के बारे में ही विचार करें। सुधार इस विचार की बुनियाद पर होना चाहिए कि कैदी को सजा नहीं दी जा रही है, बल्कि उसे सुधारा जा रहा है श्रौर एक श्रच्छा नागरिक बनाया जा रहा है। (मैं राजनीतिकों के बारे में विचार नहीं कर रहा हूं। बहुत-से उनमें इतने श्रपराधी होते हैं कि उनका सुधार नहीं हो सकता) ग्रगर इस ध्येय को एक बार मान लिया गया तो जेलों की गन्दगी एकदम दूर हो जायगी। ग्राजकल तो बहुत ही कम जेल के श्रफसर ऐसे विचारों के हैं। मुझे याद है, यू० पी० के जेल-मैन्युग्रल के एक पैराग्राफ में कहा गया है कि यह जरूरी नहीं है कि कैदी का काम उत्पादक या लाभदायक हो। वह तो सजा के लिए है। यह तो करीब-करीब इस बात का एक ग्रादर्श कथन है कि जेल ऐसा नहीं होना चाहिए। वह पैराग्राफ तो कब का खत्म हुग्रा; लेकिन उसकी भावना तो ग्रब भी बाकी है—वह भावना जो कि बड़ी कठोर सजा देने वाली है ग्रौर मानव-जाति में जिसका एक दम ग्रभाव है। यू०पी० के जेल-मैन्युग्रल में जेल के जुर्मों की दी हुई सूची बड़ी मजे-दार है। उनमें वे सब बातें ग्रा जाती हैं जिन्हें ग्रादमी की बुद्धि जिन्दगी

को श्रसह्य-से-श्रसह्य बनाने के लिए इकट्ठा कर सकती है। बात करना, गाना, चिल्लाकर हँसना, नियमित घंटों के श्रलावा टट्टी जाना, जो खाना दिया जाय उसे न खाना, इत्यादि सब जुर्म हैं। यह श्राश्चर्य की बात नहीं है कि जेल के श्रधिकारियों की सारी ताकत कैदियों को दबाये रखने में श्रौर ऐसे बहुत-से कामों के रोकने में चली जाती है, जिन्हें करने की कैदियों को मुमानियत है।

कुछ ग्रादिमयों का खयाल है कि ग्रगर सजा सस्त न दी जायगी तो गुनाह बढ़ेंगे। ऐसे स्रादमी स्रज्ञानी हैं। स्रसल में सचाई तो बिलकूल इससे उलटी है। सौ बरस पहले इंग्लैंड में मामली चोर भी फांसी पर लटका दिये जाते थे। जब चोरों के लिए मौत की सजा हटाने का इरादा किया गया तो बडा शोर मचा। लार्ड-सभा में स्रमीरों ने कहा कि इससे तो यह नतीजा होगा कि चोर-डाक् हर चीज चुरायेंगे श्रौर एक श्रातंक पैदा कर देंगे। ग्रसल में इस मुधार का नतीजा उनके विचार से उलटा निकला ग्रीर गुनाह बहुत कम होने लगे। इंग्लैंड ग्रीर दूसरे मुल्कों में दण्ड-विधि श्रौर जेलों में सुधार हो जाने के कारण गुनाह धीरे-धीरे बहुत कम हो गये हैं। इंग्लैंड में बहत-से पूराने जेलखानों की ग्रब जरूरत नहीं है श्रीर वे दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं। यह सब जानते हैं कि हिन्दूस्तान के जेलों में कैदियों की तादाद बढ़ती ही जा रही है (राज-नैतिक कैदियों के अलावा), और प्रबन्ध और न्याय-सम्बन्धी संस्थाएं लम्बी श्रौर कठोर सजाएं देकर इस बारे में श्रौर प्रोत्साहन दे रही हैं। बच्चों को सजा देना तो सब जगह बुरा समझा जाता है स्रौर उसे दरगुजर किया जाता है, लेकिन यहां हिन्दुस्तान में जेल युवकों ग्रौर बच्चों से भरे हुए हैं ग्रौर ग्रक्सर उन्हें कोड़े मारने की सजा दी जाती है।

लोग डरते हैं कि भ्रगर जेलों की हालतें सुधार दी गईं तो श्रादमी-पर-श्रादमी उनमें श्रा भरा करेंगे। ऐसा सोचना गलती है। इससे पता चलता है कि मानवीय प्रकृति का ज्ञान उन्हें नहीं है। जेलखाने चाहे जितने श्रच्छे हों, कोई भी उनमें जाना नहीं चाहता। श्राजादी, कौटुम्बिक जिन्दगी, मित्र ग्रौर घरेल वायमंडल से वंचित होना एक बडे दु:ख की बात है। सब जानते हैं कि हिन्दूस्तान का किसान अपने बाप-दादा की जमीन से चिपटकर भूखों मर जाना चाहेगा, उसे छोड़कर दूसरी जगह भ्रपनी हालत सुधारने वह नहीं जायगा। जेल की हालतों के सुधारने का मतलब यह नहीं है कि जेल की जिन्दगी को सुगम बना दिया जाय। उसका मतलब तो यह है कि उसमें इंसानियत श्रीर समझदारी पैदा कर दी जाय। कडा काम हो; लेकिन तेल की नली, पानी की नली या चक्की का बहशी ग्रौर बेकार काम न हो। जेल बड़े पैमाने के कारखाने हों, जहां कैदी काम करें, या घरेलु-धन्धे करके चीजें पैदा करें। काम जेल के स्रौर कैदी के भावी जीवन के दृष्टिकोण से उपयोगी होना चाहिए। श्रौर बाजारू दर से कैंदियों के रहन-सहन के खर्च को निकालकर जो बचे वह कैदियों को मजदूरी में मिलना चाहिए। दिन में श्राठ घंटे कडी मेह-नत करने के बाद कैंदियों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि वे ग्रापस में मिलें-जुलें, खेल खेलें, पढ़ें, कुछ सुनावें, व्याख्यान दें। इससे भी ज्यादा उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि वे हसें ग्रीर जेल के ग्रधिकारियों तथा ग्रन्य कैंदियों से मानवीय संबंध पैदा करें। हरेक कैंदी की शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, सिर्फ पढ़ना, लिखना ग्रौर हिसाब (ग्रंग्रेजी के तीन 'ग्रार'--रीडिंग, रायटिंग, रिथमेटिक) की ही शिक्षा नहीं; बल्कि जो कुछ मुमर्किन हो, वह सब शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए। कैदी की बृद्धि का विकास किया जाय और जेल की लाइब्रेरी में, जिसमें श्राने-जाने की पूरी आजादी हो, बहत-सी अच्छी-अच्छी किताबें हों। पढ़ाई श्रीर लिखाई को हर तरह से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हरेक कैंदी को लिखने का सामान श्रौर किताबें मिलनी चाहिए। कैंदी के लिए इससे ज्यादा श्रौर कोई भी नुकसान की चीज नहीं है कि हर रोज बारह या चौदह घंटे एकदम कोठरी या बैरक में बन्द बितावे श्रौर करने को कुछ न हो। इतवार या छट्टी के दिन तो उसे ग्रौर भी ज्यादा वक्त तक बन्द रहना पड़ता है।

कुछ चुने हुए श्रखबार कैदी के लिए जरूरी हैं, जिससे बाहर की दुनिया के हालत भी वह जान सके। मुलाकात जल्दी-जल्दी होनी चाहिए श्रौर चिट्ठियां भी जल्दी-जल्दी भेजी जा सकने की व्यवस्था होनी चाहिए। श्रौर जहां तक हो सके उन्हें बेजाब्ता कर देना चाहिए व्यक्तिगत रूप से, मेरी राय तो यह है कि हफ्तेवार मुलाकातों श्रौर चिटिठियों की इजाजित मिल जानी चाहिए। यथासंभव कोशिश होनी चाहिए कि कैदी महसूस करे कि वह श्रादमी है श्रौर बहिशयाना नीच सजाएं भी बन्द हो जानी चाहिए।

हिन्दुस्तान में जेलों की मौजूदा हालतों के मुकाबिले में यह सब ग्रजीबो-गरीब मालूम पड़ता है। ग्रौर फिर मैंने तो वही बातें बताई हैं जो बहुत-से सम्य मुल्कों की जेलों में पहले ही से की जाती हैं। वस्तुतः इससे भी ज्यादा ये बातें वहां होती हैं। हमारा मौजूदा शासन - प्रबन्ध ग्रौर ग्रसलियत में हमारी सरकार खुद इन बातों को नहीं समझ सकती, न पसन्द ही कर सकती है, क्योंकि उन्होंने तो रोज-मर्रा के ढरें में ग्रपने दिमाग को बुरी तरह बांध रखा है; लेकिन जन-मत को ये मांगें जरूर पेश करनी चाहिए, जिससे वक्त ग्राने पर बिना कठिनाई के उन्हें चालू किया जा सके।

यह नहीं सोचना चाहिए कि इन तब्दीलियों से श्रितिरिक्त खर्च बढ़ जायगा। अगर जेलों को ठीक-ठीक मौजूदा श्रौद्योगिक लाइनों पर चलाया जाय तो वे स्वावलम्बी ही नहीं होंगीं; बिल्क ऊपर बताई श्रितिरिक्त खुश-गवारी के श्रितिरिक्त खर्च को निकालकर उनसे श्रामदनी भी हो सकती है। इन तब्दीलियों को करने में कोई भी मुश्किल नहीं है। एक मुश्किल हो सकती है, वह यह कि जेल के श्रिधकारी होशियार हों श्रौर उनमें इंसा-नियत हो श्रौर वे नये दृष्टिकोण को पूरी तरह से समझ सकें, उसे पसन्द कर सकें श्रौर उसके लिए कोशिश करने की इच्छा उनमें हो। यह बेहद जरूरी है।

मेरी इच्छा है कि हमारे कुछ स्रादमी विदेशी जेलखानों की हालत का स्रध्ययन करें स्रौर जहां मुमिकिन हो वहां खुद जाकर उनका निरीक्षण करें । वे देखेंगे कि हमारे जेलखाने उनसे कितने पीछे हैं। हर जगह एक नई इंसानियत पाई जाती है, साथ ही लोग यह भी जानने लगे हैं कि सामाजिक हालतें ही ज्यादातर ग्रादमी को कसूरवार बनाती हैं। इसलिए कैदी को सजा देने के बजाय एक बीमारी की तरह उसका इलाज होना चाहिए। सच्चे ग्रपराधियों का मन बच्चों का-सा होता है ग्रौर यह मूर्खता की बात है कि बडा समझकर उसके साथ बर्ताव किया जाय।

लेटिवया जैसे छोटे मुल्क की जेलों में हम सुनते हैं कि "पौधों, फूलों, किताबों और कैंदियों की निजी चीजों को, जैसे फोटोग्राफी, दस्तकारी, बेतार-के-तार, लगाकर कोशिश की जाती है कि कैंदियों के कमरों और कोठिरियों में घरेलू वातावरण पैदा हो।" वहां कैंदियों को अपने काम के लिए मजदूरी मिलती है। उनकी आधी आमदनी जमा होती रहती है और आधी बे अतिरिक्त भोजन, तम्बाकु, अखबार वगैरा में खर्च कर देते हैं।

सोवियटों का देश, रूस तो जेल की हालत सुधारने में सबसे ग्रागे बढ़ गया है। हाल ही में एक होशियार निरीक्षक ने सोवियट-जेलों की जांच की थी। उनकी रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प है। यह निरीक्षक डी० एन० प्रिट, के० सी०, एक मशहूर ग्रंग्रेज वकील थे। वह दण्ड-सुधार के लिए हावर्ड-लीग के ग्रध्यक्ष भी हैं। यह लीग एक संगठन है जो साठ बरस से ज्यादा से इंग्लैंड में जेल-सुधार में सबसे ग्रागे है। प्रिट बताते हैं कि वहां सजा में से सजा का ग्रंश तो एकदम हटा दिया गया है। ग्रब सजा बिल-कुल सुधार के लिए दी जाती है। कैंदियों के साथ बर्ताव इंसानियत का होता है ग्रौर बेहद ग्रच्छा होता है।

वहां दो तरह के जेलखाने हैं: (१) ग्राधखुले खीमे या पूरे खुले कम्यून या कालोनी। ग्रासल में वे जेल बिलकुल नहीं हैं। वहां कैंदी गांव की जिन्दगी बसर करते हैं। कुछ पाबन्दियां उन पर होती हैं। (२) बन्द जेल। ये जेल सबसे सख्त तरह के होते हैं; लेकिन यहां भी कैंदियों को बहुत ज्यादा ग्राजादी दी जाती है। देखकर ताज्जुब होता है। वार्डर ग्रीर कैंदियों में बराबरी की भावना होती है ग्रीर काम के घंटों के ग्रालावा

दूसरे कैंदियों से ग्रौर गार्डों से मिलने-जुलने में कोई रुकावट नहीं होती। मामूली कारखानों के ग्राठ घंटे का काम वहां होता है जिसके लिए मामूली मजदूरी मिलती है। बाकी घंटों के लिए खेल है, पढ़ाई है, जमनास्टिक, लेक्चर, बेतार-के-तार, किताबें है। शौक के लिए कैंदी ड्रामा भी खेलते हैं। कैंदी इधर-उधर की बातें भी करते हैं ग्रौर वार्डरों ग्रौर जेल के दूसरे ग्रफ्सरों पर जो "यह भूल जाते हैं कि जेल सजा के लिए नहीं है, बल्कि सुधार के लिए हैं", बिना हिचिकिचाये टीका-टिप्पणी करते हैं।

रूस की सब संस्थाओं में जिस स्वराज्य के सिद्धान्त को प्रोत्साहन दिया जाता है, सबको कुछ हदतक जेलों में ही व्यवहार में लाया जाता है। कैदी खुद अपने ऊपर सजाएं लगाते हैं। काम के वक्त छोड़कर, सिगरेट पीने की उन्हें श्राजादी है। मुलाकातें जल्दी-जल्दी होती हैं श्रौर बेरोक श्रौर बिना निगरानी के चिटिठयां श्राती-जाती हैं। सबसे मार्के का नियम तो यह है कि वहां करीब-करीब हमेशा कैदी को पन्द्रह दिन की गर्मियों की छुट्टी मिलती है, जिससे वह घर जाकर अपनी पैदावार वगैरा की देख-भाल कर श्रावे। जेल में वह श्रौरत, जिसके पास बच्चा है, या तो उस बच्चे को जेल की ऋेश में छोड़ सकती है जहां श्रच्छी तरह से बच्चों की देख-भाल होती है या वह उसे घर पर छोड़ सकती है। घर पर छोड़ने की हालत में दूध पिलाने के लिए वह दिन में कई बार घर जा सकती है।

कोठरियों में फूल, तस्वीरें, फोटोग्राफ रहते हैं। दिमाग का इलाज करने वाले डाक्टर नियम से कैदियों की जांच करके देखते हैं कि उनकी दिमागी हालत ठीक है या नहीं। दिमाग के इलाज के लिए ग्रस्पताल हैं, जहां जरूरत पड़ने पर उन्हें भेज दिया जाता है। कालकोठरी की सजा तो बहुत कम दी जाती है।

इन बातों का यकीन नहीं होता; लेकिन रूस में ऐसा है ग्रौर इस इंसानियत के बर्ताव का इतना श्रच्छा नतीजा निकला है कि ताज्जुब होता

१. बच्चों के लिए आम नर्सरी—सम्पादक

है। रूस वालों को उम्मीद है कि कसूर बहुत-कुछ कम हो जायंगे ग्रौर बहुत-सी जेल बन्द कर दी जायंगी। इसलिए ग्रच्छे बर्ताव से जेल भरती नहीं है, खाली होती हैं, बशर्ते कि ग्रार्थिक बुनियाद ठीक हो ग्रौर करने के लिए काम हो।

थोड़ा वक्त गुजरा, कामन्स सभा में जानवरों की रक्षा करने पर विचार करने के लिए एक सभा हुई थी। बड़ा प्रशसंनीय विचार था; लेकिन यह याद रखना चाहिए कि हिन्दुस्तान में बेचारा दो पैर का जानवर भी रक्षा और चिन्ता के लायक है, खासतौर से वे जो जेल में बहुत दिनों तक शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाते हैं और जेल से निकलने पर मामूली काम भी मुश्किल से कर पाते हैं।

नार्वे की हरेक जेल में दीवारों पर एक बात खुदी हुई है। वह नार्वे के एक मशहूर कैदी लार्स आॅलसन स्क्रेंप्सण्ड के, जिसने नशे की हालत में चोरी करने पर बड़ी लम्बी सजा भुगती, व्याख्यान का एक अवतरण है। वह बाद में हिन्दुस्तान आया और उसने स्केंडीनेवियन सेंटल मिशन की नींव डाली। वह एक बहुभाषी व्यक्ति था, प्राचीन और आधुनिक सत्रह भाषाएं जानता था। उनमें एक सेंटल भाषा भी थी। उसके व्याख्यान का अवतरण, जो जेल की कोठरियों पर खुदा हुआ है, इस तरह है:

"उस म्रादमी के म्रलावा, जिसने कभी खुद यह महसूस नहीं किया कि कैदी होना कैसा होता है, कोई भी म्रन्दाज नहीं कर सकता कि जेल में कैदी पर क्या बीतती है। उसकी कुछ कल्पना की जा सकती है; लेकिन उससे उस म्रादमी की भावनाएं जाहिर नहीं हो सकती जो दुखी म्रौर परित्यक्त म्रपनी कोठरी में पड़ा रहता है।"

यह भ्रच्छी बात है कि वे ग्रादमी, जिन्हें उनके भाग्य ने जेल की कोठरी से दूर ही रखा है, इन दुखी ग्रौर परित्यक्त लोगों की ग्रोर घ्यान देने लगे हैं। १९३४

१. सेंटल आर्यों से पहले की एक जाति, जो बंगाल और उसके आसपास के जिलों में रहती हैं।

: ९ :

### साहित्य का भविष्य

कुछ दिन से फिर हिन्दी और उर्दू की बहस उठी है और लोगों के दिलों में यह शक पैदा होता है कि हिन्दीवाले उर्दू को दबा रहे हैं और उर्दू-वाले हिन्दी को। बगैर इस प्रश्न पर गौर किये जोशीलं लेख लिखें जाते हैं और यह समझा जाता है कि जितना हम दूसरे पर हभला करते हैं उतना ही हम अपनी प्रिय भाषा को लाभ पहुंचाते हैं; लेकिन अगर जरा भी विचार किया जाय तो यह बिलकुल फिजूल मालूम होता है। साहित्य ऐसे नहीं बढ़ा करते।

दूसरी बात यह भी देखने में आती है कि अनसर साहित्य का अर्थ हम कुछ दूसरा ही लगाते हैं। हम भाषा की छोटी बातों में बहुत फंसे रहते हैं और बुनियादी बातों को भूल जाते हैं। साहित्य किसके लिए होता है? क्या वह थोड़े-से ऊपर के पढ़े-लिखे आदिमियों के लिए होता है या आम जनता के लिए? जबतक हम इसका जवाब न दें, उस समय तक हमें साहित्य के भविष्य का रास्ता ठीक तौर से नहीं दीखता। और अगर हम इस बात का निश्चय कर लें, तो शायद हमारे हिन्दू-उर्दू आदि के और झगड़े भी हल हो जायं।

पहली बात जो हमको याद रखनी है वह यह है कि हमारा आजकल का साहित्य बहुत पिछड़ा हुआ है। यूरोप की किसी भी भाषा से मुकाबिला किया जाय तो हम काफी गिरे हुए हैं। जो नई किताबें हमारे यहां निकल रही हैं वे अव्वल दर्जे की नहीं होती और कोई आदमी आजकल की दुनिया को समझना चाहे तो उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि वह विदेशी भाषाओं की किताबें पढ़े। नई विचार-धाराएं अभी तक हमारे साहित्य में कम पहुंची हैं। इतिहास, विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति इत्यादि पर हमारी भाषाओं में माकूल पुस्तकें बहुत कम हैं। हमें इधर पूरे तौर से ध्यान देना है, नहीं तो हमारी भाषाएं बढ़ नहीं सकतीं।

जो लोग इन बातों के सीखने के लिए उत्सुक हैं उनको मजबूरन ग्रौर जगह जाना पडेगा।

बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। इन सब पर मैं इस समय नहीं लिख सकता; लेकिन चन्द बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं:

- १. मेरा पूरा विश्वास है कि हिन्दी और उर्दू के मुकाबिले से दोनों को हानि पहुंचती है। वे एक-दूसरे के सहयोग से ही बढ़ सकती हैं और एक के बढ़ने से दूसरे को भी फायदा पहुंचेगा। इसलिए उनका सम्बन्ध मुकाबिले का नहीं होना चाहिए, चाहे वह कभी अलग-अलग रास्ते पर क्यों न चलें। दूसरे की तरक्की से खुशी होनी चाहिए, क्योंकि उसका नतीजा अपनी तरक्की होगा। यूरोप में जब नये साहित्य (अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन) बढ़े, तब सब साथ बढ़े, एक-दूसरे को दबा कर और मुकाबिला कर के नहीं।
- २. इसके माने यह नहीं कि हर भाषा के प्रेमी श्रपनी भाषा की श्रलग उन्नति की कोशिश न करें। वे श्रवश्य करें; लेकिन वह दूसरे की विरोधी कोशिश न हो श्रौर मूल सिद्धात सामने रखें।
- ३. यह खाली उर्दृ-हिन्दी के लिए नहीं बिल्क हमारी सब बड़ी भाषाग्रों——बंगाली, मराठी, गुजराती, तामिल, तेलगू, कन्नड़ मलयालम के लिए भी है। यह बात साफ कर देनी चाहिए कि हम इन सब भाषाग्रों की तरक्की चाहते हैं, मुकाबिला नहीं। हर प्रान्त में वहां की भाषा ही प्रथम है। हिन्दी या हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा ग्रवश्य है ग्रौर होनी चाहिए; लेकिन वह प्रान्तीय भाषा के पीछे ही ग्रा सकती है। ग्रगर यह बात निश्चय हो जावे ग्रौर साफ-साफ कह दी जावे तो बहुत-सी गलतफहिमयां दूर हो जावें ग्रौर भाषाग्रों का सम्बन्ध बढ़े।
- ४. हिन्दी और उर्दू का सम्बन्ध बहुत करीब का है, श्रौर फिर भी कुछ दूर होता जा रहा है। इससे दोनों को हानि होती है। एक शरीर पर दो सिर हैं श्रौर वे ग्रापस में लड़ा करते हैं। हमें दो बातें समझनी हैं श्रौर हालांकि वे दो बातें ऊपरी तौर से कुछ विरोधी मालूम होती हैं, फिर भी उनमें कोई ग्रसली विरोध नहीं है। एक तो यह कि हम ऐसी भाषा हिन्दी

स्रौर उर्दू में लिखें स्रौर बोलें, जो कि बीच की हो स्रौर जिसमें संस्कृत या स्ररबी स्रौर फारसी के किटन शब्द कम हों। इसी को स्रामतौर से हिन्दुस्तानी कहते हैं। कहा जाता है, स्रौर यह बात सही है कि ऐसी बीच की भाषा लिखने से दोनों तरफ की खराबियां स्रा जाती हैं, एक दोगली भाषा पैदा हो जाती है, जो किसी को पसन्द नहीं होती स्रौर जिसमें न सौंदर्य होता है न शक्ति। यह बात सही होते हुए भी बहुत बुनियाद नहीं रखती स्रौर मेरा विचार है कि हिन्दी स्रौर उर्दू के मेल से हम एक बृहुत खूबसूरत स्रौर बलवान भाषा पैदा करेंगे, जिसमें जवानी की ताकत हो स्रौर जो दुनिया की भाषास्रों में एक माकूल भाषा हो।

यह बात होते हुए भी हमें याद रखना है कि भाषाएं जबरदस्ती नहीं बनतीं या बढ़तीं। साहित्य फूल की तरह खिलता है और उस पर दबाव डालने से मुरझा जाता है। इसिलए अगर हिन्दी-उर्दू भी अभी कुछ दिन तक अलग-अलग झुकें तो हमको उस पर ऐतराज नहीं करना चाहिए। यह कोई शिकायत की बात नहीं। हमें दोनों को समझने की कोशिश करनी चाहिए; क्योंकि जितने अधिक शब्द हमारी भाषा में हों, उतना ही अच्छा।

- ५. लिपि के बारे में यह बिलकुल निश्चय हो जाना चाहिए कि दोनों लिपियां—देवनागरी और उर्दू—जारी रहें और हरेक को अधिकार हो कि जिसमें चाहे, वह लिखे। अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि एक प्रांत में हिन्दी लिपि को दबाते हैं, जैसे सरहदी प्रांत; दूसरे प्रांत में उर्दू लिपि को मौका नहीं मिलता। हमें एक तरफ की बात खाली नहीं कहनी है, बिल्क सिद्धांत रखना है कि हर जगह दोनों लिपियों को पूरी आजादी होनी चाहिए। हिन्दी और उर्दू दोनों के प्रेमियों को मिल कर यह बात माननी चाहिए और इसका यत्न करना चाहिए।
- ६. यह प्रश्न असल में हिन्दी और उर्दू से भी दूर जाता है। मेरी राय में हर भाषा व हर लिपि को पूरी आजादी होनी चाहिए अगर उसके बोलने और लिखने वाले काफी हों। मसलन, अगर कलकत्ते में काफी तामिल बोलने वाले रहते हैं तो उनको अधिकार होना चाहिए कि उनक

स्कूलों में तामिल द्वारा पढ़ाई हो। जाहिर है कि एक प्रांत के राजनैतिक कार्य का ग्रिधकांश भाग बहुत सारी भाषाग्रों में नहीं हो सकता। वह तो प्रान्त की ही भाषा में हो सकता है। उत्तर भारत श्रौर मध्यभारत में जहां जनता की हिन्दुस्तानी भाषा है, वहां एक भाषा श्रौर दो लिपियां सब जगह श्राजादी से चलनी चाहिए। इसके माने यह नहीं है कि हरेक को दो लिपियां सीखनी ही पड़ेंगी। यह बच्चों पर बहुत बोझा हो जावेगा श्रौर इसलिए छूट होनी चाहिए कि वे या उनके मां-बाप कह सकें कि वह किस लिपि में सीखेंगे। कोशिश यह भी होनी चाहिए कि कुछ लोग दोनों लिपियाँ सीखें।

- ७. हिन्दी ग्रौर हिन्दुस्तानी शब्दों पर बहुत बहस हुई है ग्रौर गलत-फहिमयां फैली हैं। यह एक फिजूल की बहस है। दोनों ही शब्द हम ग्रपनी राष्ट्रभाषा के लिए कह सकते हैं। दोनों सुन्दर हैं ग्रौर हमारे देश ग्रौर जाति से सम्बन्ध रखते हैं। लेकिन ग्रच्छा हो, ग्रगर इस बहस को बन्द करने के लिए हम बोलने की भाषा को हिन्दुस्तानी कहें ग्रौर लिपि को हिन्दी या उर्दू कहें। इससे साफ-साफ मालूम हो जायगा कि हम क्या कह रहे हैं।
- प्रह हिन्दुस्तानी भाषा क्या हो ? दिल्ली या लखनऊ के रहनेवाले कहते हैं कि हमारी बोली ग्रामफहम है। इसको हिन्दुस्तानी बनाग्रो; लेकिन बनारस, पटना, मध्यभारत ग्रौर राजपूताना में जाइए तो काफी फर्क मिलता है। ग्रौर ग्रगर शहरों को छोड़कर देहातों में जावें तो ग्रौर भी फर्क। फिर हमारी भाषा कौनसी हो ?

हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए, जो सम्य हो और जिसे अधिक-सेअधिक जनता समझे। इसको हम बैठ कर कुछ कोषों का मुकाबिला करके
नहीं बना सकते, और न दो-चार साहित्यिकार (उर्दू और हिन्दी के) ही
मिलकर इसको पैदा कर सकते हैं। इसकी बुनियाद तभी मजबूत पड़ेगी जब
लिखने वाले आम जनता के लिए लिखेंगे और बोलने वाले उनके ही लिए
बोलेंगे। तब यह दफ्तरी बहसें कि कितनी उर्दू और कितनी हिन्दी, सब खत्म
हो जावेंगे। जनता फैसला करेगी। जो उसकी समझ में आवेगी वह रहेगी,
जो नहीं समझेगी वह हलके-हलके दब जावेगी।

इसलिए हमारे लिए सब से बुनियादी प्रश्न यही है कि हम ग्राम जनता के लिए अपना साहित्य बनावें श्रौर उनको हमेशा श्रपने दिमागों के सामने रख कर लिखें। हर लिखने वाले को अपने से पूछना है, "मैं किसके लिए लिखता हूं?"

१. एक ग्रौर बात । यह ग्रावश्यक है कि हिन्दी में यूरोप की भाषाग्रों से प्रसिद्ध पुस्तकों का ग्रनुवाद हो । इसी तरह से हम दुनिया के विचार यहां लायेंगे ग्रौर उसके साहित्य से लाभ उठायेंगे ।

२५ जुलाई, १९३७

### : 20:

## दो मस्जिदें

त्राजकल ग्रखबारों में लाहौर की शहीदगंज मस्जिद की प्रतिदिन कुछ-न-कुछ चर्चा होती है। शहर में काफी खलबली मची हुई है। दोनों तरफ मजहबी जोश दीखता है। एक-दूसरे पर हमले होते हैं, एक दूसरे की बदनीयती की शिकायतें होती है श्रौर बीच में एक पंच की तरह श्रंग्रेज-हुकूमत ग्रपनी ताकत दिखलाती है। मुझे न तो वाकयात ही ठीक-ठीक मालूम हैं कि किसने यह सिलसिला पहले छेड़ा था, या किसकी गलती थी, श्रौर न इसकी जाच करने की मेरी कोई इच्छा ही है। इस तरह के धार्मिक जोश में मुझे बहुत दिलचस्पी भी नहीं है। लेकिन दिलचस्पी हो या न हो जब वह दुर्भाग्य से पैदा हो जाय, तो उसका सामना करना ही पड़ता है। मैं सोचता था कि हम लोग इस देश में कितने पिछड़े हुए हैं कि ग्रदना-श्रदना-सी बातों पर जान देने को उतारू हो जाते हैं, पर श्रपनी गुलामी श्रौर फाके-मस्ती सहने को तैयार रहते हैं।

इस मस्जिद से मेरा ध्यान भटककर एक दूसरी मस्जिद की तरफ जा पहुंचा। वह एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक मस्जिद है और करीब चौदह

सौ वर्ष से उसकी तरफ लाखों-करोडों निगाहें देखती ग्राई हैं। वह इस्लाम से भी पूरानी है और उसने अपनी इस लम्बी जिन्दगी में न जाने कितनी बातें देखीं। उसके सामने बड़े-बड़े साम्राज्य गिरे, पूरानी सल्तनतों का नाश हुम्रा, धार्मिक परिवर्तन हुए। खामोशी से उसने यह सब देखा, स्रौर हर कान्ति और तबादले पर उसने ग्रपनी भी पोशाक बदली। चौदह सौ वर्ष के तूफानों को इस भालीशान इमारत ने बर्दाश्त किया, बारिश ने उसको धोया, हवा ने ग्रपने बाजुम्रों से उसको रगड़ा, निट्टी ने उसके बाज हिस्सों को ढका । बजर्गी ग्रौर शान उसके एक-एक पत्थर से टपकती है । मालुम होता है, उसकी रग-रग और रेशे-रेशे में दूनिया भर का तजुरबा इस डेढ़ हजार वर्ष ने भर दिया है। इतने लम्बे जमाने तक प्रकृति के खेलों और तुफानों को बर्दाश्त करना कठिन था; लेकिन उससे भी ग्रधिक कठिन था मनुष्यों की हिमाकतों ग्रौर वहशतों को सहना। पर उसने यह सहा। उसके पत्थरों की खामोश निगाहों के सामने साम्राज्य खड़े हुए ग्रौर गिरे; मजहब उठे श्रीर बैठे; बड़े-से-बड़े बादशाह, खुबसूरत-से-खुबसूरत श्रीरतें, लायक-से-लायक ब्रादमी चमके ब्रौर फिर ब्रपना रास्ता नाप कर गायब हो गए। हर तरह की वीरता उन पत्थरों ने देखी और देखी हर प्रकार की नीचता और कमीनापन। बड़े श्रौर छोटे, अच्छे श्रौर बुरे, सब श्राये श्रौर चल बसे; लेकिन वे पत्थर स्रभी कायम हैं। क्या सोचते होंगे वे पत्थर, जब वे स्राज भी श्रपनी ऊंचाई से मनुष्यों की भीड़ों को देखते होंगे-उनके बच्चों का खेल, उनके बड़ों की लड़ाई फरेब और बेवकफी ? हजारों वर्षों में इन्होंने कितना कम सीखा! कितने दिन और लगेंगे कि इनको अक्ल और समझ आये?

समुद्र की एक पतली-सी बांह एशिया और यूरोप को वहां अलग करती है। एक चौड़ी नदी की भांति बासफोरस बहता है और दो दुनियाओं को जुदा करता है। उसके यूरोपियन किनारे की छोटी-छोटी पहाड़ियों पर बाइजेन्टियम की पुरानी बस्ती थी। बहुत दिनों से वह रोमन साम्राज्य में थी, जिसकी पूर्वी सरहद ईसा की शुरू की शताब्दियों में ईराक तक थी; लेकिन पूरब की और से इस साम्राज्य पर अक्सर हमले होते थे।

राम की शक्ति कुछ कम हो रही थी, श्रौर वह श्रपनी दूर-दूर की सरहदों की ठीक तरह रक्षा नहीं कर सकता था। कभी पश्चिम श्रौर उत्तर में जर्मन वहशी (जैसा कि रोमन लोग उन्हें कहते थे) चढ़ श्राते थे श्रौर उनका हटाना मुश्किल हो जाता तो कभी पूरब में ईराक की तरफ से या श्ररब से एशियाई लोग हमले करते श्रौर रोमन फौजों को हरा देते थे।

रोम के सम्राट कान्सटेन्टाइन ने यह फैसला किया कि ग्रपनी राज-धानी पूरब की ग्रोर ले जाय, ताकि वह पूर्वी हमलों से साम्राज्य की रक्षा कर सके। उसने बासफोरस के सुन्दर तट को चुना ग्रौर बाइजेंटियम की छोटी पहाड़ियों पर एक विशाल नगर की स्थापना की। ईसा की चौथी सदी खतम होने वाली थी, जब कान्सटेंटिनोपल (उर्फ कुस्तुन्तुनिया) का जन्म हुग्रा। इस नवीन प्रबन्ध से रोमन साम्राज्य पूरब में जाकर मजबूत हो गया; लेकिन ग्रब पश्चिमी सरहद ग्रौर भी दूर पड़ गई। कुछ दिन बाद रोमन साम्राज्य के दो टुकड़े हो गए—एक पश्चिमी साम्राज्य ग्रौर दूसरा पूर्वी साम्राज्य। कुछ वर्ष बाद पश्चिमी साम्राज्य को उसके दुश्मनों ने खत्म कर दिया; लेकिन पूर्वी साम्राज्य एक हजार वर्ष से ग्रधिक ग्रौर कायम रहा ग्रौर बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुग्रा।

सम्राट् कान्सटेंटाइन ने केवल राजधानी ही नहीं बदली; बिल्क उससे भी बड़ा एक परिवर्तन किया। उसने ईसाई धर्म स्वीकार किया। उसके पहले ईसाइयों पर रोम में बहुत सिस्तियां होती थीं। उनमें से जो रोम के देवताग्रों को नहीं पूजता था, या सम्राट् की मूर्ति का पूजन नहीं करता था, उसको मौत की सजा मिल सकती थी। ग्रक्सर उसे मैदान में भूखे शेरों के सामने फेंक दिया जाता था। यह रोम की जनता का एक बहुत प्रिय तमाशा था। रोम में ईसाई होना एक बहुत खतरे की बात थी। वे बागी समझे जाते थे। ग्रब एकाएक जमीन ग्रासमान का फर्क हो गया। सम्राट् स्वयं ईसाई हो गया ग्रीर ईसाई-धर्म सबसे ग्रधिक ग्रादरणीय समझा जाने लगा। ग्रब बेचारे पुराने देवताग्रों को पूजनेवाले मुश्किल में पड़ गये, ग्रीर बाद के सम्राटों ने तो उनको बहुत सताया। केवल एक

सम्राट् फिर ऐसे हुए (जूलियन), जो ईसाई-धर्म को तिलांजिल देकर फिर देवताग्रों के उपासक बन गये; परन्तु ग्रब ईसाई-धर्म बहुत जोर पकड़ चुका था, इसलिए बेचारे रोम ग्रौर ग्रीस के प्राचीन देवताग्रों को जंगल की शरण लेनी पड़ी ग्रौर वहां से भी वे धीरे-धीरे गायब हो गये।

इस पूर्वी रोमन साम्राज्य के केन्द्र कुस्तुन्तुनिया में सम्राटों की ग्राज्ञा से बड़ी-बड़ी इमारतें बनीं ग्रौर बहुत जल्दी वह एक विशाल नगर हो गया। उस समय यूरोप में कोई भी दूसरा शहर उसका मुकाबिला नहीं कर सकता था—रोम भी बिलकुल पिछड़ गया था। वहां की इमारतें एक नई तर्ज की बनीं, एक नये भवन बनाने की कला का प्रादुर्भाव हुग्रा, जिसमें मेहराब, गुम्बज, बुर्जियां, खम्भे इत्यादि ग्रपनी तर्ज के थे श्रौर जिसके ग्रन्दर खम्भों वगैरा का बारीक मोजाइक (पच्चीकारी) का काम होता था। यह इमारती कला बाइजेंटाइन कला के नाम से प्रसिद्ध है। छठी सदी में कुस्तुन्तुनिया में एक ग्रालीशान कैथीड़ेल (बड़ा गिरजाघर) इस कला का बनाया गया जो सांक्टा सोफिया या सेंट सोफिया के नाम से मशहर हन्ना।

पूर्वी रोमन साम्राज्य का यह सबसे बड़ा गिरजा था और सम्राटों की यह इच्छा थी कि वह बेमिसाल बने और अपनी शान और ऊंचे दर्जे की कला में साम्राज्य के योग्य हो। इनकी इच्छा पूरी हुई और यह गिरजा अबतक बाइजेंटाइन कला की सबसे बड़ी फतह समझा जाता है। बाद में ईसाई-धर्म के दो टुकड़े हुए (हुए तो कई, लेकिन दो बड़े टुकड़ों का जिक है), और रोम और कुस्तुन्तुनिया में धार्मिक लड़ाई हुई। वे एक-दूसरे से अलग हो गए। रोम का बिशप (बड़ा पादरी) पोप हो गया और यूरोप के पश्चिमी देशों में बड़ा माना जाने लगा। लेकिन पूर्वी रोमन सम्राज्य ने उसको नहीं माना, और वहां का ईसाई फिरका अलग हो गया। यह फिरका आर्थोंडाक्स चर्च कहलाने लगा था; क्योंकि वहां की बोली ग्रीक हो गई थी। यह आर्थोंडाक्स चर्च कहलाने लगा था; क्योंकि वहां की बोली ग्रीक हो गई थी। यह आर्थोंडाक्स चर्च कहलाने लगा था; क्योंकि यहां की बोली ग्रीक हो गई थी। यह आर्थोंडाक्स चर्च कहलाने लगा था;

सेंट सोफिया का केथीड्रेल ग्रीक चर्च (धर्म) का केन्द्र था श्रीर नौ सौ वर्ष तक ऐसा ही रहा। बीच में एक दफा रोम के पक्षपाती ईसाई (जो म्राये थे मुसलमानों से जेहाद लड़ने) कुस्तुन्तुनिया पर टूट पड़े म्रौर उस पर उन्होंने कब्जा भी कर लिया; लेकिन वे जल्दी ही निकाल दिये गए।

ग्राखिर में जब पूर्वी रोमन साम्राज्य एक हजार वर्ष से ग्रधिक चल चका था ग्रौर सेन्ट सोफिया की ग्रवस्था भी लगभग नौ सौ वर्ष की हो रही थी, तब एक नया हमला हुआ, जिसने उस पूराने साम्राज्य का अन्त कर दिया । पन्द्रहवीं सदी में स्रोसमानली तुर्कों ने कुस्तुन्तुनिया पर फतह पाई । नतीजा यह हम्रा कि वहां का जो सबसे बडा ईसाई केथीड़ेल था, वह म्रब सबसे बड़ी मस्जिद हो गई। सेन्ट सोफिया का नाम श्राया सुफीया हो गया। उसकी यह नई जिन्दगी भी लम्बी निकली—सैकडों वर्षों की एक तरह से वह आलीशान मस्जिद एक ऐसी निशानी बन गई, जिस पर दूर-दूर से निगाहें स्राकर टकरातीं थीं स्रौर बड़े मनसूबे गांठती थीं। उन्नीसवीं सदी में तुर्की साम्राज्य कमजोर हो रहा था। रूस इतना बड़ा देश होते हुए भी एक बन्द देश था। उसके साम्राज्य भर में कोई ऐसा खुला बन्दरगाह नहीं था, जो सर्दियों में बर्फ से खाली रहे और काम ग्रा सके। इसलिए वह कुस्तुन्तुनिया की स्रोर लोभ-भरी स्रांखों से देखता था। इससे भी स्रधिक स्नाकर्षण त्राध्यात्मिक ग्रौर सांस्कृतिक था। रूस के जार (सम्राट्) ग्रपने को पूर्वीय रोमन-सम्राटों के वारिस समझते थे श्रौर उनकी पूरानी राजधानी को ग्रपने कब्जे में लाना चाहते थे। दोनों का मजहब वही ग्रार्थोडाक्स ग्रीक चर्च था, जिसका नामी गिरजा सेन्ट सोफिया था। रूस को यह ग्रसह्य था कि उसके धर्म का सबसे पुराना ग्रौर प्रतिष्ठित गिरजा मस्जिद बना रहे। उसके ऊपर जो इस्लाम की निशानी हिलाल या ऋई-चन्द्र था, उसके बजाय ग्रीक कास होना चाहिए।

धीरे धीरे उन्नीसवीं सदी में जारों का रूस कुस्तुन्तुनिया की श्रोर बढ़ता गया। जब करीब श्राने लगा तब यूरोप की श्रौर शिक्तयां घबराईं। इंगलैण्ड श्रौर फ्रांस ने रुकावटें डालीं, लड़ाई हुई; रूस कुछ रुका। लेकिन फिर वहीं कोशिश जारी हो गई। फिर वहीं राजनैतिक पेंच चलने लगे।

श्राखिरकार सन् १६१४ की बड़ी लड़ाई श्रारम्भ हुई श्रीर उसमें इंग्लैंण्ड, फ्रांस, रूस श्रीर इटली में खुफिया समझौते हुए । दुनिया के सामने तो ऊंचे सिद्धान्त रखे गए श्राजादी के श्रीर छोटे देशों की स्वतन्त्रता के, लेकिन पर्दे के पीछे गिद्धों की तरह लाश के इन्तजार में उसके बंटवारे के मनसूबे किये गए।

पर ये मनसूबे भी पूरे नहीं हुए। उस लाश के मिलने के पहले जारों का रूस ही खत्म हो गया। वहां कान्ति हुई ग्रौर हुकूमत ग्रौर समाज दोनों का ही उलट-फेर हो गया। बोलशेविकों ने तमाम पुराने खुफिया समझौते प्रकाशित कर दिये, यह दिखाने को कि यूरोप की बड़ी-बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियां कितनी घोखेबाज हैं। साथ ही इस बात की घोषणा की कि वे (बोलशेविक) साम्राज्यवाद के विरुद्ध हैं ग्रौर किसी दूसरे देश पर ग्रपना ग्रिधकार नहीं जमाना चाहते। हरेक जाति को स्वतंत्र रहने का ग्रिधकार है।

यह सफाई श्रौर नेकनीयती पिश्चम की विजयी शिक्तयों को पसन्द नहीं श्राई। उनकी राय में खुिफया सिन्धयों का ढिढोरा पीटना शराफत की निशानी नहीं थी। खैर, श्रगर रूस की नई हुकूमत नालायक है तो कोई वजह न थी कि श्रपने श्रच्छे शिकार से हाथ धो बैटें। उन्होंने—खासकर श्रंग्रेजों ने—कुस्तुन्तुनिया पर कब्जा किया। ४८६ वर्ष बाद इस पुराने शहर की हुकूमत इस्लामी हाथों से निकलकर फिर ईसाई हाथों में श्राई। सुलतान खलीफा जरूर मौजूद थे; लेकिन वह एक गुड्डे की भांति थे। जिधर मोड़ दिये जायं, उधर ही घूम जाते थे। श्राया सुफीया भी हस्बमामूल खड़ी थी श्रौर मस्जिद थी; लेकिन उसकी वह शान कहां, जो श्राजाद वक्त में थी, जब स्वयं सुलतान उसमें जुमे की नमाज पढ़ने जाते थे!

सुलतान ने सर झुकाया, खलीफा ने गुलामी तसलीम की; लेकिन चन्द तुर्क ऐसे थे, जिनको यह स्वीकार न था। उनमें से एक मुस्तफा कमाल था, जिसने गुलामी से बगावत को बेहतर समझा।

इस भ्रर्से में कुस्तुन्तुनिया के एक भ्रौर वारिस भ्रौर हकदार पैदा हुए—ये ग्रीक लोग थे। लड़ाई के बाद ग्रीस को मुफ्त में बहुत-सी जमीन मिली श्रौर वह पुरान पूर्वी रोमन साम्राज्य का स्वप्न देखने लगा। श्रभी तक रूस रास्ते में था श्रौर तुर्की तो मौजूद ही था। श्रब रूस मुकाबिले से हट गया श्रौर तुर्क लोग हारे हुए परेशान पड़े थे। रास्ता साफ मालूम होता था। इंग्लैण्ड श्रौर फांस के बड़े श्रादिमयों को भी राजी कर लिया गया, फिर दिक्कत क्या?

लेकिन एक बड़ी किठनाई थी। वह किठनाई थी मुस्तफा कमालपाशा। उसने ग्रीक हमले का मुकाबिला किया ग्रीर ग्रपने देश से ग्रीक फौजों को बुरी तरह हराकर निकाला। उसने सुलतान खलीफा को, जिसने ग्रपने मुल्क के दुश्मनों का साथ दिया था, एक गद्दार (देश-द्रोही) कहकर निकाल दिया। उसने मुल्क से सल्तनत ग्रीर खिलाफत दोनों का सिलसिला ही मिटा दिया। उसने ग्रपने गिरे ग्रीर थके हुए मुल्क को, हजार किठनाइयों ग्रीर दुश्मनों के सामने खड़ा किया ग्रीर उसमें फिर नई जान फूंक दी। उसने सबसे बड़े परिवर्तन धार्मिक ग्रीर सामाजिक किये। स्त्रियों को परदे के बाहर खींच कर जाति के सबसे ग्रागे रखा। उसने धर्म के नाम पर कट्टरपन को दबा दिया ग्रीर सिर नहीं उठाने दिया। उसने सबसे नई तालीम फैलाई—हजार वर्ष पुराने रिवाजों ग्रीर तरीकों को खत्म किया।

पुरानी राजधानी कुस्तुन्तुनिया को भी उसने इस पदवी से उतार दिया। डेढ़ हजार वर्ष से वह दो बड़े साम्राज्यों की राजधानी रही थी। ग्रब राजधानी एशिया में ग्रंगोरा नगर हो गया — एक छोटा-सा शहर; लेकिन तुर्की की एक नई शक्ति का नमूना। कुस्तुन्तुनिया नाम भी बदल गया—वह इस्ताम्बूल हो गया।

श्रीर श्राया सुफीया? उसका क्या हशर हुग्रा? वह चौदह सौ वर्ष की इमारत इस्ताम्बूल में खड़ी है श्रीर जिन्दगी की ऊंच-नीच को देखती जाती है। नौ सौ वर्ष तक उसने ग्रीक धार्मिक गाने सुने श्रीर श्रनेक सुग-निधयों को जो ग्रीक पूजा में रहती हैं, सूंघा। फिर चार सौ श्रस्सी वर्ष तक अरबी श्रजान की श्रावाज उसके कानों में श्राई श्रीर नमाज पढ़ने वालों की कतारें उसके पत्थरों पर खड़ी हुईं।

ग्रीर ग्रब?

एक दिन, कुछ महीनों की बात है,—इसी साल १६३५ में—गाजी मुस्तफा कमालपाशा (जिनको श्रव खास खिताब श्रौर नाम श्रतातुर्क का दिया गया है) के हुक्म से श्राया सुफीया मस्जिद नहीं रही। बगैर किसी धूमधाम के वहां के होजा लोग (मुस्लिम मुल्ला वगैरा) हटा दिये गये श्रौर श्रन्य मस्जिदों में भेज दिये गये। श्रव यह तय हुश्रा कि श्राया सुफीया बजाय मस्जिद के म्यूजियम (संग्रहालय) हो।—खासकर बाइजेन्टाइन कंलाश्रों का। बाइजेन्टाइन जमाना तुर्कों के श्राने के पहले का ईसाई जमाना था। तुर्कों ने कुस्तुन्तुनिया पर कब्जा १४५२ ई० में किया था। उस समय से समझा जाता है कि बाइजेन्टाइन कला खत्म हो गई, इसलिये श्रव श्राया सुफीया एक प्रकार से फिर ईसाई जमाने को वापस चली गई—मुस्तफा कमाल के हुक्म से।

श्राजकल वहां जोरों से खुदाई हो रही है। जहां-जहां मिट्टी जम गई थी, हटाई जा रही है श्रीर पुराने मोजाइक्स निकल रहे हैं। बाइजेंटाइन कला के जानने वाले श्रमेरिका श्रीर जर्मनी से बुलाये गए हैं श्रीर उन्हीं की निगरानी में काम हो रहा है। फाटक पर संग्रहालय की तस्ती लटकती हैं श्रीर दरबान बैठा है। उसको श्राप श्रपना छाता-छड़ी दीजिए, उनका टिकट लीजिए श्रीर अन्दर जाकर इस प्रसिद्ध पुरानी कला के नमूने देखिए श्रीर देखते-देखते इस संसार के विचित्र इतिहास पर विचार कीजिए, श्रपने दिमाग को हजारों वर्ष श्रागे-धीछे दौड़ाइये। क्या-क्या तसवीरें, क्या क्या तमाशे, क्या-क्या जुल्म, क्या-क्या अत्याचार श्रापके सामने श्राते हें! उन दीवारों से कहिए कि वे श्रापको श्रपनी कहानी सुनावें, श्रपने तजुरबे श्रापको दे दें। शायद कल श्रीर परसों जो गुजर गये, उन पर गौर करने से हम श्राज को समझें, शायद भविष्य के परदे को भी हटाकर हम झांक सकें।

लेकिन वे पत्थर श्रौर दीवारें खामोश हैं। उन्होंने इतवार की ईसाई पूजा बहुत देखीं श्रौर बहुत देखीं जुमें की निमाजें। श्रब हर दिन की नुमाइश है उनके साथे में! दुनिया बदलती रही; लेकिन वे कायम हैं। उनके घिसे हुए चेहरे पर कुछ हल्की मुस्कराहट-सी मालूम होती है ग्रौर घीमी भ्रावाज-सी कानों में ग्राती है—"इंसान भी कितना बेवकूफ ग्रौर जाहिल है कि वह हजारों वर्ष के तजुरबे से नहीं सीखता ग्रौर बार-बार वही हिमाकतें करता है।"

७ अगस्त, १९३४

#### : ११ :

### विद्यार्थी और राजनीति

आजकल हिन्दुस्तान की हालत बड़ी विचित्र हो रही है और जो सवाल उठाये जाते हैं, हमें अचरज में डाल देते हैं। एक अजीब सवाल है, जो विद्यार्थियों और राजनीति से सम्बन्ध रखता है। कुछ लोग कहते हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति में हींगज हिस्सा नहीं लेना चाहिए। राजनीति है क्या? भारत में आमतौर से जो उसका मतलब लगाया जाता है, उसके अनुसार सरकार की मदद करना या उसका समर्थन करना राजनीति नहीं है। राजनीति तो भारत की मौजूदा सरकार की आलोचना करना या सरकार के खिलाफ काम करना है।

विद्यार्थी कौन हैं? प्राथमिक स्कूलों के बच्चों से लेकर कालेजों के नवयुवक श्रौर नवयुवितयां तक, सब विद्यार्थी हैं। स्पष्टतः एक-से सिद्धान्त दोनों पर लागू नहीं हो सकते।

श्राज बहुत से वयस्क विद्यार्थियों को श्राने वाले प्रान्तीय चुनावों में वोट देने का श्रिधकार है। वोट देना राजनीति में हिस्सा लेना है। समझ- बूझ कर वोट देने के लिए जरूरी होता है कि राजनैतिक मसलों को समझा जाय, मसलों के समझने से श्रक्सर एक राजनैतिक नीति को भी मानना षड़ जाता है। नीति मानने पर नागरिक का कर्त्तव्य हो जाता है कि उस नीति का प्रचार करे श्रौर दूसरों का मत बदलकर उन्हें उस पर चलावे। इस तरह

वोटर जरूरी तौर पर राजनीतिक होना चाहिए। श्रौर श्रगर वह एक तेज नागरिक है तब तो उसे एक चतुर राजनीतिज्ञ होना चाहिए। जिनमें राजनैतिक या सामाजिक भावनाएं नहीं हैं, वे ही निष्क्रिय, तटस्थ या उदासीन रह सकते हैं।

वोटर के इस कर्त्तंच्य से जुदा भी हरेक विद्यार्थी को, ग्रगर उसे ठीक-ठीक शिक्षा मिली है, जिन्दगी ग्रौर उसके मसलों के लिए ग्रपने को तैयार करना चाहिए, नहीं तो उसकी शिक्षा पर की गई मेहनत बेकार जायगी। राजनीति ग्रौर ग्रथंशास्त्र ऐसे मसलों को सुलझाते हैं। इसलिए ग्रादमी जबतक उन्हें नहीं समझता तबतक उसे ठीक पढ़ा-लिखा नहीं कहा जा सकता। बहुत से ग्रादमियों के लिए शायद यह मुश्किल है कि जीवन के निविड़ वन में साफ-साफ रास्ता देखें। पर इससे क्या? चाहे हम उन मसलों का हल जानते हों, या न जानते हों, कम-से-कम हमें उनकी खासियत का ग्रन्दाज तो होना ही चाहिए। जिन्दगी कौन-कौन से सवाल हमसे करती है? जवाब इसका मुश्किल है; लेकिन ग्रजीब बात तो यह है कि ग्रादमी बिना सवालों को ठीक-ठीक समझे उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। ऐसा बेकार रुख कोई गंभीर ग्रौर विचारवान विद्यार्थी नहीं ले सकता।

तरह-तरह के वाद, जो ग्राजकल की दुनिया में ग्रपनी ग्रहमियत रखते हैं—राप्ट्रवाद, उदारवाद, समाजवाद, साम्राज्यवाद, फासिज्म वगैरा—वे जुदा-जुदा दलों के इन्हीं जिन्दगी के सवालों को हल करने की कोशिशें हैं। इनमें कौन-सा हल ठीक है? या वे सब गलती पर हैं? हर हालत में हमें ग्रपना निर्णय करना है ग्रौर निर्णय करने के लिए जरूरी है कि ठीक-ठीक निर्णय करने की हममें समझ हो ग्रौर ताकत हो। विचारों ग्रौर कार्यों की स्वतंत्रता पर दबाव होने से ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता। ग्रगर विशाल सत्ता हमारे सिर पर बैठती है ग्रौर हमें ग्राजादी से सोचने से रोकती है, तब भी ऐसा नहीं किया जा सकता।

इस तरह सब विचारवान लोगों के लिए, खास तौर से श्रौर लोगों की बिनस्वत विद्यार्थियों के लिए, यह जरूरी हो जाता है कि वे राजनीति में पूरा-पूरा सैद्धान्तिक भाग लें। कुदरतन यह बात कम उमर के विद्यार्थियों की बिनस्वत, जिनके सामने जिन्दगी के मसले सपने में भी नहीं हैं, बड़ी उमर के विद्यार्थियों पर ही लागू होगी, जो जिन्दगी में पैर रख रहे हैं। लेकिन सैद्धान्तिक विचार ही ठीक तरह से समझने के लिए काफी नहीं है। सिद्धान्त के लिए भी व्यवहार की जरूरत होती है। पढ़ाई के खयाल से ही विद्यार्थियों को चाहिए कि वे लेक्चर-हाल को छोड़ कर गांवों, शहरों खेत ग्रौर कारखानों में जायं ग्रौर वहां की ग्रसलियत की जांच करें ग्रौर ग्रादमियों के कामों में, जिसमें राजनैतिक काम भी शामिल हैं, कुछ हद तक हाथ बटावें।

श्रामतौर से हरेक को अपने काम की हद बांधनी होती है। विद्यार्थी का पहला कर्त्तं व्य यह है कि वह अपने दिमाग और जिस्म को शिक्षित करें और उन्हें विचार करने, समझने और काम करने के लिए तेज औजार बनाये। जबतक विद्यार्थी को शिक्षा नहीं मिलती तबतक वह चतुराई के साथ न तो सोच सकता है और न काम कर सकता है। पर शिक्षा पित्र सलाह पा कर ही नहीं मिल जाती। उसके लिए थोड़ा-बहुत काम में लगना पड़ता है। उस काम के लिए, मामूली हालत में, सैद्धान्तिक शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन काम को उड़ाया नहीं जा सकता, नहीं तो शिक्षा अधूरी रहेंगी।

यह हमारी बदिकस्मती है कि भारत में पढ़ाई का तरीका एकदम नामौजूं है; लेकिन उससे भी बड़ी बदिकस्मती उच्चाधिकार का वायुमंडल है, जो उसको चारों स्रोर से घेर रहा है। स्रकेली शिक्षा में ही नहीं, बिल्क हिन्दुस्तान में हर जगह लाल पोशाक वाली दिखावटी स्रौर स्रक्सर खाली मगज वाली ताकत श्रादिमियों को स्रपने ही तरीके के ढांचे में ढालने की कोशिश करती है स्रौर दिमाग की तरक्की स्रौर खयालात के फैलाव को रोकती है।...हमारी यूनिवर्सिटी में ही त्युकत की यह भावना फैली हुई है श्रौर व्यवस्था रखने के बहाने वह उन सबको कुचल डालती है जो चुपचाप उसके हुक्म को नहीं मान लेते। वे ताकतें उन गुणों को पसंद नहीं करतीं जिन्हें श्राजाद मुल्कों में प्रोत्साहन दिया जाता है। वे साहस की भावना और श्राजाद हिस्सों में श्रात्मा के बहादुराना कामों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकतीं। तब श्रगर हममें से ऐसे श्रादमी नहीं पैदा ही सकते जो ध्रुवों को या एवरेस्ट को जीतने की कोशिश करें. तत्त्वों को जीत कर श्रादमी के लिए फायदेमन्द बनावें, श्रादमी की न जानकारी श्रौर डरपोकपन, सुस्ती, श्रौर छुटाई को दूर करें श्रौर उसे ऊंचा बनाने की कोशिश करें, तो इसमें श्रचरज क्या है?

क्या विद्यार्थियों को राजनीति में जरूर हिस्सा लेना चाहिये? जिन्दगी में भी क्या वे हिस्सा लें—जिन्दगी की तरह-तरह की कियाग्रों में पूरा-पूरा हिस्सा? या क्लर्क बने ऊपर से ग्राये हुक्मों को बजाते रहें? विद्यार्थी होते हुए वे राजनीति से बाहर नहीं रह सकते । भारतीय विद्यार्थी को तो ग्रौर भी राजनीति के सम्पर्क में रहना चाहिये । फिर भी यह सच है कि मामूली तौर से ग्रपनी बढ़ोतरी के काल में दिमागी ग्रौर जिस्मानी शिक्षा की ग्रोर उनका विशेष घ्यान होना चाहिए । उन्हें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए; लेकिन नियम ऐसे न हों कि उनके दिमाग को ही कुचल डालें, उनके जोश को ही खत्म कर दें ।

१ अक्टूबर, १९३६

### : १२ :

## महिलाओं की शिच्ना-पद्धति

ग्रगर हमारे राष्ट्र को ऊंचा उठाना है तो वह कैसे उठ सकता है जब-तक कि ग्राधा राष्ट्र—हमारा महिला-समाज—पिछड़ा रहता है, ग्रज्ञानी भौर कुपढ़ रहता है? हमारे बच्चे किस प्रकार हिन्दुस्तान के संयत ग्रौर प्रवीण नागरिक हो सकते हैं, अगर उनकी माताएं खुद संयत और प्रवीण नहीं हैं? हमारा इतिहास हमें बहुत-सी चतुर और ऐसी औरतों के हवाले देता है जो सच्ची थीं और मरते-दम तक बहादुर रहीं। उनके उदाहरणों का हमारे लिए मूल्य है, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। फिर भी हम जानते हैं कि हिन्दुस्तान में तथा दूसरी जगहों में औरतों की हालत कितनी दीन है। हमारी सभ्यता, हमारे रीति-रिवाज, हमारे कानून सब आदमी ने बनाये हें और आदमी ने अपने को ऊंची हालत में रखने का और स्त्रियों के साथ बर्तनों और खिलौनों जैसा बर्ताव करने और अपने फायदे और मनोरंजन के लिए उनका शोषण करने का पूरा घ्यान रखा है। इस लगातार बोझ के नीचे दबी रह कर औरतें अपनी शक्ति पूरी तरह से नहीं बढ़ा पाईं और तब आदमी उन्हें पिछड़ी हुई होने का दोष देता है!

धीरे-धीरे कुछ पिक्चिमी देशों में औरतों को कुछ आजादी मिल गई है; लेकिन हिन्दुस्तान में हम श्रव भी पिछड़े हुए हैं, हालांकि उन्नति की भावना यहां भी पैदा हो गई है। यहां पर बहुत-सी सामाजिक बुराइयां हैं, जिनसे हमें लड़ना है और बहुत-से पुराने रीति-रिवाज, जो हमें बांधे हुए हैं और जो हमें अवनित की ओर ले जाते हैं, उन्हें तोड़ना है। पुरुष और स्त्रियां, पौधों और फूलों की तरह आजादी की धूप और ताजी हवा में ही बढ़ सकती हैं।

हिन्दुस्तान की श्रौरतों का काम है कि वे श्रादमी के बनाये हुए रीति-रिवाजों श्रौर कानूनों के जुल्म से श्रपने को मुक्त करें। इस लड़ाई को उन्हें खुद ही लड़ना होगा; क्योंकि श्रादमी से उन्हें मदद मिलने की सम्भावना नहीं है।

दीक्षांत-समारोह के स्रवसर पर मौजूद बहुत-सी लड़िकयां और स्त्रियां स्रपनी पढ़ाई खत्म कर चुकी होंगी, डिगरी ले चुकी होंगी और एक बड़े क्षेत्र में काम करने के लिए अपने को तैयार कर चुकी होंगी। इस विस्तृत दुनिया के लिए वे किन आदर्शों को लेकर जायंगी और कौन-सी अन्दरूनी भावना उन्हें स्वरूप देगी और उनके कामों की देख-भाल करेगी। मुझे

डर है, उनमें से बहुत-सी तो रोजमर्रा के रूखे घरेलू कामों में फंस जायंगी और कभी-कभी ही ग्रादशों या दूसरे दायित्वों की बात सोचेंगी। बहुत-सी सिर्फ रोटी कमाने की बात सोचेंगी। इसमें संदेह नहीं कि ये दोनों चीजें भी जरूरी हैं; लेकिन ग्रगर महिला-विद्यापीठ के सिर्फ यही ग्रपने विद्यार्थियों को सिखाया है तो उसने ग्रपने उद्देश्य को पूरा नहीं किया। ग्रगर किसी विद्यालय का ग्रौचित्य है तो वह यह कि वह सचाई, ग्राजादी ग्रौर न्याय के पक्ष में शूरवीरों को तैयार करे ग्रौर दुनिया में भेजे। वे शूरवीर दमन ग्रौर बुराइयों के विरुद्ध निर्भय होकर युद्ध करें। मुझे उम्मीद है कि ग्रापमें से कुछ ऐसी हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो ग्रंधेरी ग्रौर बुरी घाटियों में पड़ी रहने की बितस्वत पहाड़ पर चढ़ना ग्रौर खतरों का मुकाबिला करना ज्यादा पसन्द करेंगी।

लेकिन हमारे विद्यालय पहाड़ पर चढ़ने में प्रोत्साहन नहीं देते। वे तो चाहते हैं कि नीचे के देश श्रौर घाटी सुरक्षित रहें। वे मौलिकता श्रौर श्राजादी को प्रोत्साहन नहीं देते श्रौर हमारे विदेशी शासकों को सच्चे बच्चों की भांति ऊपर से शासन श्रौर व्यवस्था का थोपा जाना उन्हें पसन्द है। इसमें ताज्जुब ही क्या है, ग्रगर उनके काम निराशाजनक, बेकार श्रौर क्षीण हैं श्रौर हमारी बदलती हुई दुनिया में ठीक नहीं बैठते हैं!

हमारे विद्यालयों की बहुतों ने ग्रालोचना की है। उनमें से बहुत-सी ग्रालोचनाएं ठीक भी हैं। वास्तव में मुश्किल से किसी ने हिन्दुस्तान के विश्वविद्यालयों की तारीफ की है। लेकिन ग्रालोचकों ने भी विद्यालय की शिक्षा को उच्चवर्गीय साधन माना है। उसका जनता से कोई सम्बन्ध नहीं है। शिक्षा की जड़ें धरती में होकर नीचे जनता तक पहुंचनी चाहिए, ग्रगर शिक्षा को वास्तविक ग्रौर राष्ट्रीय होना है। हमारी विदेशी सरकार ग्रौर पुरानी दुनिया के रीति-रिवाज के कारण यह ग्राज संभव नहीं है। लेकिन ग्राप में से जो विद्यापीठ से निकल कर दूसरों की शिक्षा में मदद

<sup>\*</sup>महिला-विद्यापीठ, प्रयाग

देंगी, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए श्रौर तब्दीली के लिए कोशिश करनी चाहिए।

कभी-कभी कहा जाता है, ग्रौर मेरा विश्वास है कि विद्यापीट खुद इस बात पर जोर देता है कि स्त्रियों की शिक्षा ग्रादिमियों की शिक्षा से जुदा होनी चाहिए। स्त्रियों को घरेलू कामों के लिए ग्रौर खूब प्रचलित शादी के पेशे के लिए तैयार किया जाना चाहिए। में स्त्री-शिक्षा के इस सीमित ग्रौर एकपक्षीय विचार से सहमत नहीं हूं। मेरा विश्वास है कि स्त्रियों को मानवीय कामों के प्रत्येक विभाग में सर्वोत्कृष्ट शिक्षा मिलनी चाहिए ग्रौर उन्हें तैयार किया जाना चाहिए जिससे वे तमाम पेशों में ग्रौर क्षेत्रों में सिक्रय भाग ले सकें। खास तौर से शादी को पेशा समझने ग्रौर स्त्री के लिए एक-मात्र ग्राधिक सहारा मानने की ग्रादत को दूर करना होगा। तभी स्त्री को ग्राजादी मिल सकती है। ग्राजादी राजनैतिक की बिनस्बत ग्राधिक हालतों पर निर्भर होती है। ग्रगर स्त्री ग्राधिक रूप से स्वतंत्र नहीं है ग्रौर ग्रपनी आजीविका स्वयं पैदा नहीं करती तो उसे ग्रपने पित या ग्रौर किसी पर निर्भर रहना होगा, ग्रौर दूसरों पर निर्भर रहने वाले कभी ग्राजाद नहीं होते। स्त्री ग्रौर पुरुष का सम्बन्ध बिलकुल ग्राजादी का होना चाहिए, एक दूसरे पर निर्भर होने का नहीं।

विद्यापीठ की ग्रेजुएटों, बाहर जाकर श्रापका क्या कर्त्तव्य होगा? क्या ग्राप सब बातों को जैसी वे हैं, चाहे जितनी बुरी वे हों, स्वीकार कर लेंगीं? क्या श्रच्छी बातों के प्रति हार्दिक श्रौर बेकार सहानुभूति दिखा कर ही सन्तुष्ट हो जायंगी, श्रौर कुछ करेंगी नहीं? या श्रपनी शिक्षा का श्रौचित्य नहीं दिखायंगी श्रौर जो बुराइयां ग्रापको घेरे हुए हैं उनका विरोध कर के श्रपनी शिक्त श्राप साबित नहीं करेंगी? क्या श्राप पर्दे के, जो हैवानी युग का एक दोषपूर्ण श्रवशेष है श्रौर जो हमारी बहुत-सी बहुनों के दिलो-दिमाग को जकड़े हुए है, टुकड़े-टुकड़े नहीं कर डालेंगी श्रौर उन टुकड़ों को नहीं जला देंगी? श्रस्पृश्यता श्रौर जाति से, जो मानवता का पतन करती हैं श्रौर जो एक वर्ग को दूसरे वर्ग का शोषण करने में मदद देती हैं, क्या श्राप नहीं

लड़ेंगी श्रीर इस तरह मुल्क में बराबरी पैदा करने में मदद नहीं देंगी? हमारे शादी के बहुत से कानून हैं श्रीर प्राचीन रीति-रिवाज हैं, जो हमें पीछे रोके हुए हैं श्रीर खास तौर से हमारी स्त्रियों को कुचलते हैं। क्या श्राप उनसे मोरचा नहीं लेंगी श्रीर उन्हें मौजूदा हालतों के साथ नहीं लावेंगी? क्या श्राप खुली हवा में खेल-कूद श्रीर व्यायाम श्रीर रहन-सहन से स्त्रियों के शरीर को पुष्ट करने के लिए, जिससे हिन्दुस्तान में मजबूत, तन्दुरुस्त श्रीर सुन्दर स्त्रियां श्रीर खुश बच्चे हों, शिक्त श्रीर दृढ़ता के साथ नहीं लहेंगी? श्रीर सब से उपर, क्या श्राप राष्ट्रीय श्रीर सामाजिक स्वतन्त्रता की लड़ाई में, जो श्राज हमारे मुल्क में हलचल मचाये हुए है, एक बहादुराना हिस्सा नहीं लेंगी?

ये बहुत-से सवाल मेंने ग्रापसे किये हैं, लेकिन उनके जवाब उन हजारों बहादुर लड़िकयों श्रीर स्त्रियों से मिल गये हैं जिन्होंने हमारी ग्राजादी की जंग में खास हिस्सा लिया है। सार्वजिनक काम करने की ग्रादत न होने पर भी घर-बार का सहारा छोड़ कर हिन्दुस्तान की ग्राजादी की लड़ाई में ग्रपने भाइयों के साथ कंधे-से-कंधा मिला कर खड़ी हुई उन बहनों को देख कर कौन नहीं सिहर उठा? बहुत-से ग्रादिमयों को जो ग्रपने को ग्रादमी कहते थे, उन्होंने लज्जा से भर दिया ग्रीर दुनिया को घोषित कर दिया कि हिन्दुस्तान की ग्रीरतें भी ग्रपनी लम्बी नींद से उठ वैठी हैं ग्रीर ग्रब उनके ग्रधिकारों से इन्कार नहीं किया जा सकता।

हिन्दुस्तान की श्रीरतों ने मेरे सवालों के जवाब दे दिये हैं श्रीर इसलिए महिला-विद्यापीठ की लड़िकयों श्रीर स्त्रियों, मैं श्रापका ग्रिभनन्दन करता हूं श्रीर श्रापके हाथ में यह जिम्मेदारी सौंपता हूं कि श्राप श्राजादी की मशाल को प्रज्वलित रखें, जबतक कि उसकी लपटें हमारे इस प्राचीन श्रीर प्रिय देश में सब जगह फैल न जावें।

#### : १३ :

### भाषा का श्राधार

हमें हिन्दुस्तानी को उत्तर श्रौर मध्य भारत की राष्ट्रीय भाषा समझ कर विचार करना चाहिए। दोनों रूप सर्वथा भिन्न हैं। इसलिए इन पर अलहदा-ग्रलहदा विचार होना चाहिए।

हिन्दुस्तानी के हिन्दी श्रौर उर्दू दो खास स्वरूप है। यह साफ है कि बोनों का श्राधार एक है, व्याकरण भी एक है श्रौर दोनों का कोष भी एक ही है। वास्तव में दोनों का उद्गम एक ही है। इतना होने पर भी इस समय दोनों में जो भेद हो गया है, वह भी विचारणीय है। कहा जाता है कि कुछ हद तक हिन्दी का श्राधार संस्कृत श्रौर उर्दू का फारसी है। इन दोनों भाषाश्रों पर इस दृष्टिकोण से विचार करना कि हिन्दी हिन्दुश्रों की श्रौर उर्दू मुसल-मानों की भाषा है, युक्तिसंगत नहीं है। उर्दू की लिपि को छोड़कर यदि हम केवल भाषा पर ही विचार करें तो मालूम पड़ेगा कि उर्दू हिन्दुस्तान के बाहर कहीं भी नहीं बोली जाती है। हां, उत्तरी भारत के बहुत से हिन्दुश्रों के घरों में वह बोली जाती है।

मुसलमानों के शासनकाल में फारसी राजदरबार की भाषा रही है।
मुगल शासन के अन्त तक फारसी का इसी रूप में प्रयोग होता रहा तथा
उत्तरी और मध्य भारत में हिन्दी बोली जाती रही। एक जीवित भाषा
के नाते फारसी के बहुत से शब्द इसमें प्रचलित हो गये। गुजराती और
मराठी में भी ऐसा ही हुआ। यह जरूर हुआ कि हिन्दी हिन्दी ही रही।
राजदरबार में रहनेवाले व्यक्तियों में हिन्दी प्रचलित रही; किन्तु उसमें
इतना परिवर्तन हो गया कि वह लगभग फारसी-जैसी हो गई। यह भाषा
'रेखता' कहलाती थी। शायद मुगलों के शासन-काल में मुगल-कैम्पों से
'उर्दू' शब्द प्रचलित हुआ। यह शब्द हिन्दी का पर्यायवाची समझा जाता
था। उर्दू शब्द से वही अर्थ समझा जाता था जो हिन्दी से। १८५७ के विद्रोह
तक हिन्दी और उर्दू में लिपि को छोड़ कर और कोई भेद नहीं था। यह तो

सभी जानते हैं कि कई हिन्दी के प्रमुख किव मुसलमान थे। गदर तक ही नहीं; बिल्क उसके बाद भी कुछ दिनों तक प्रचलित भाषा के लिए हिन्दी शब्द का प्रयोग किया जाता था। यह लिपि के लिए प्रयोग नहीं किया जाता था, बिल्क भाषा के लिए। जिन मुसलमान किवयों ने, ग्रपने काव्य उर्दू-लिपि में लिखे, वे भी भाषा को हिन्दी ही कहा करते थे।

१६ वीं सदी के ब्रारम्भ के लगभग 'हिन्दी' ब्रौर 'उर्दू' शब्दों के प्रयोग में कुछ फर्क होने लगा। यह फर्क धीरे-धीरे बढ़ता गया। शायद यह फर्क उस राष्ट्रीय जागृति का प्रतिबिम्ब था, जो कि हिन्दुश्रों में हो रही थी। उन्होंने परिष्कृत हिन्दी ब्रौर देवनागरी की लिपि पर जोर दिया। ब्रारंभ में उनकी राष्ट्रीयता का स्वरूप एक प्रकार से हिन्दू राष्ट्रीयता ही था। श्रारम्भ में ऐसा होना श्रनिवार्य भी था। इसके कुछ दिनों बाद मुसलमानों में भी धीरे-धीरे जागृति पैदा हुई। उनका राष्ट्रीयता का स्वरूप भी मुस्लिम राष्ट्रीयता ही था।

इस तरह से उन्होंने उर्दू को अपनी भाषा समझना शुरू कर दिया। अपनी लिपियों के बारे में वाद-विवाद होने लगा और यह भी मतभेद का एक विषय बन गया कि अदालतों और सरकारी दफ्तरों में किस लिपि का प्रयोग किया जाय। राजनैतिक और राष्ट्रीय जागृति का ही यह परिणाम था कि भाषा की लिपि के विषय में मतभेद हुआ। आरम्भ में इसने साम्प्र-दायिकता का स्वरूप लिया। जैसे-जैसे यह राष्ट्रीयता वास्तविक राष्ट्रीयता का स्वरूप लेती गई, अर्थात् हिन्दुस्तान को एक राष्ट्र समझा जाने लगा और साम्प्रदायिकता की भावना दबने लगी, वैसे ही भाषा के सम्बन्ध में इस मत-भेद को समाप्त करने की इच्छा बढ़ती गई। बुद्धिमान् व्यक्तियों ने उन अनगिनत बातों पर प्रकाश डालना शुरू कर दिया, जो हिन्दी और उर्दू दोनों में ही दिखाई देती थीं। इस बात की चर्चा होने लगी कि हिन्दुस्तानी उत्तरी और मध्य भारत की ही नहीं, बिल्क समस्त देश की राष्ट्रभाषा है। खेद की बात है कि भारत में अभी तक साम्प्रदायिकता का जोर है, अतः वह मत-भेद भी एकता की मनोवृत्त के साथ-साथ अभी तक

मौजूद है! यह निश्चय है कि जब राष्ट्रीयता का पूरा विकास हो जायगा तो यह मत-भेद स्वयं ही खत्म हो जायगा। हमें यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि तभी हम समझ सकेंगे कि इस बुराई की जड़ क्या है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को ले लीजिए जो इस मत-भेद से सम्बन्ध रखता हो। उसके बारे में खोज कीजिए तो आपको पता चलेगा कि वह सम्प्रदायवादी और सम्भवतः राजनैतिक प्रतिक्रियावादी है। यद्यपि मुगलों के शासन-काल में हिन्दी और उर्दू दोनों का ही प्रयोग होता था; किन्तु उर्दू शब्द खास तौर से उस भाषा का द्योतक था जो मुगलों की फौजों में बोली जाती थी। राज-दरबार और छावनियों के समीप रहने वालों में कुछ फारसी के शब्द भी प्रचलित थे और वही शब्द बाद में भाषा में भी प्रचलित हो गये। मुगलों के केन्द्र से दक्षिण की ओर चलते जाइए तो मालूम होगा कि उर्दू शुद्ध हिन्दी में मिल गई। देहातों की बनिस्बत नगरों पर ही अदालतों का यह असर पड़ा और नगरों में भी मध्यभारत के नगरों की बनिस्बत उत्तरी भारत में और भी ज्यादा असर पड़ा।

इससे हमें पता चलता है कि आज की उर्दू और हिन्दी में क्या भेद है। उर्दू नगरों की और हिन्दी ग्रामों की भाषा है। हिन्दी नगरों में भी बोली जाती है, किन्तु उर्दू तो पूरी तरह से शहरी भाषा ही है।

उर्दू और हिन्दी को निकट लाने की समस्या का स्वरूप बहुत बड़ा है; क्योंकि इन दोनों को समीप लाने का अर्थ शहरों और गांवों को समीप लाना है। किसी और मार्ग का अवलम्बन करना व्यर्थ होगा और उसका असर भी स्थिर न होगा। यदि कोई भाषा बदल जाती है तो उसके बोलने वाले भी बदल जाते हैं। उस हिन्दी और उर्दू में अधिक भेद नहीं है जो आमतौर पर घरों में बोली जाती है। साहित्यिक दृष्टि से जो भेद पैदा हो गया है वह भी पिछले चन्द वर्षों में ही हुआ है। साहित्य का भेद बड़ा भयंकर है। कुछ लोगों का विश्वास है कि कुछ खास व्यक्ति ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। इस प्रकार की कल्पना करना उचित नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो इस भेद को बढ़ते देख कर प्रसन्न होते हैं; किन्तु जीवित

भाषाग्रों की प्रगति इस ढंग से नहीं होती। कुछ व्यक्ति उन्हें ग्रपने ढंग पर लाना भी चाहें तो नहीं ला सकते। इसके लिए हमें गंभीरता से विचार करना होगा। यद्यपि इस भेद का होना बड़ी बदिकस्मती की बात है; किन्तू फिर भी यह इस बात का द्योतक है कि भविष्य अच्छा ही है। हिन्दी और उर्द दोनों ही भाषाओं में कुछ दिनों की स्थिरता के बाद फिर कुछ गित माने लगी है और दोनों ही अपना मार्ग ढुंढ़ रही हैं। वे नवीन विचारों को प्रकट करने के लिए संघर्ष कर रही है, श्रौर पुराने मार्गी को छोड़कर एक नया स्वरूप धारण करती जा रही हैं। जहां तक नये विचार का सम्बन्ध है, वहां दोनों का ही शब्द-कोप दिरद्र है; किन्तु दोनों ही अन्य भाषास्रों से इस ग्रभाव की पूर्ति कर सकती हैं। हिन्दी संस्कृत से ग्रौर उर्दू फारसी से इस स्रभाव को पूरा कर रही है। इस प्रकार जैसे-जैसे हम घरेल भाषा को छोड कर श्रन्य भाषात्रों का सहारा लेते हैं, वैसे-वैसे यह भेद बढ़ता जाता है। साहित्यिक संस्थाएं ग्रपनी-ग्रपनी भाषा को परिष्कृत रखने के लिए उत्सुक रहती हैं। यह मनोवृत्ति वढ़ते-बढ़ते एक सीमा पर पहुंच जाती है श्रीर तब वे श्रापस में एक दूसरे को इस भेद के लिए जिम्मेदार टहराती हैं। भ्रपनी भ्रांख का तो ताड़ भी दिखाई नहीं देता भ्रौर दूसरे की भ्रांख का तिल भी दिखाई दे जाता है। इसका परिणाम यह हम्रा है कि हिन्दी स्रीर उर्द के बीच की खाई बढ़ी है स्रौर कभी-कभी ऐसा प्रतीत होने लगता है कि दोनों का विकास ग्रलग-ग्रलग भाषात्रों के रूप में होना निश्चित है। यह याशंका यन्चित और निर्मल है।

हिन्दी और उर्दू की इस नई धारा का, चाहे इससे कुछ दिनों के लिए दोनों के बीच की खाई बढ़ ही क्यों न जाय, स्वागत करना चाहिए। मौजूदा हिन्दी और उर्दू राजनैतिक, वैज्ञानिक, ग्राधिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक विचारों को व्यक्त करने में ग्रसमर्थ हैं। दोनों ही इस कमी को पूरा करने के लिए ग्रपना कोष बढ़ा रही हैं ग्रौर इसमें उन्हें सफलता भी मिल रही हैं। एक दूसरे को ग्रापस में सन्देह नहीं करना चाहिए; क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारी भाषा का कोष भरपूर हो। यदि हम हिन्दी या उर्दू में से किसी

भी एक के शब्दों को नष्ट करने का प्रयत्न करेंगे तो हम कभी भी अपनी भाषा का कोष न बढ़ा पायंगे। हम दोनों ही भाषाओं को चाहते हैं, हमें दोनों को स्वीकार करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि यदि हिन्दी का विकास होता है तो उर्दू का भी होता है और यदि उर्दू का होता है तो हिन्दी का भी। दोनों का ही एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा और दोनों का ही कोष बढ़ेगा। दोनों को नये-नये शब्दों और विचारधाराओं का स्वागत करने को तैयार रहना चाहिए। मेरी वास्तविक इच्छा यह है कि हिन्दी और उर्दू अपने में विदेशी भाषाओं के शब्दों और विचारों को शामिल कर लें और उन्हें अपना बना लें। ऐसे शब्दों के लिए जो आमतौर पर अंग्रेजी, फेंच और अन्य विदेशी भाषाओं में बोले जाने लगे हैं, संस्कृत या फारसी के शब्द गढ़ना ठीक नहीं है।

मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि हिन्दी और उर्दू अवश्य ही एक-दूसरे के निकट आयंगी। यह हो सकता है कि उनका स्वरूप भिन्न हो; किन्तु भाषा एक ही होगी। इसके लिए जो वातावरण पैदा हो रहा है, वह बहुत शक्तिशाली हैं। यदि कुछ लोग उसका विरोध भी पैदा करेंगे तो वे सफल नहीं हो सकते। राष्ट्रीयता का जोर बढ़ता जा रहा है और साथ-ही-साथ यह भावना भी जोर पकड़ती जा रही है कि भारत में एकता का होना जरूरी है। अन्त में इसी भावना की विजय होनी निश्चित है। इसके अलावा एक बात और है। वह यह कि यातायात के साधनों, विचारों और राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में कान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। इनका असर पड़ना भी लाजिमी है। हमारे लिए अपने तंग दायरे में ऐसं समय सीमित रहना, जबिक संसार कांतिकारी हालत में है, मुमिकन नहीं। जन-साधारण में शिक्षा का प्रसार होने से भाषा में एकता और प्रामाणिकता आ जायगी। एक परिणान यह भी होगा कि उसका एक माप या मान भी कायम हो जायगा।

इसलिए हमें हिन्दी श्रौर उर्दू के विकास को श्रासंका की निगाह से नहीं देखना चाहिए। हिन्दी-प्रेमियों को उर्दू का विकास श्रौर उर्दू-प्रेमियों को हिन्दी का विकास देख कर प्रसन्न होना चाहिए। श्राज दोनों के कार्य-क्षेत्र भिन्न हो सकते हैं; किन्तु श्रन्त में दोनों को मिल ही जाना है। यद्यपि हम

इस ग्रलगाव को सहन कर लेते हैं; किन्तू हमें दोनों की एकता के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। इस एकता का ग्राधार क्या होगा? एकता का ग्राधार जन-साधारण होंगे। हिन्दी ग्रौर उर्दू ही जन-साधारण के लिए होगी। हमारे सामने जो कठिनाइयां स्राती हैं उनका एक कारण यह भी है कि हम भाषा की बनावट के फेर में पड़ जाते हैं ग्रीर इस प्रयत्न में हम जन-साधारण से सम्पर्क खो बैठते हैं। लेखक जो कुछ लिखते हैं वह किसके लिए? हरेक लेखक के ध्यान में, जान में या अनजान में, यह बात अवश्य रहती है कि वह जो कुछ लिख रहा है, वह किसके लिए लिख रहा है। वह ग्रपने दृष्टिकोण को किसके सामने रखना चाहता है ? शिक्षा की कमी के कारण पाटकों की संख्या बहत ही परिमित होती है; किन्तू यह परिमित संख्या भी काफी होती है ग्रौर धीरे-धीरे इस संख्या में वृद्धि ही होगी । यद्यपि मैं इस विषय में कोई विशेषज्ञ नहीं हूं; किन्तु फिर भी इतना अवश्य कहूंगा कि लेखक इस परिमित संख्या से भी काफी लाभ नहीं उठाता है। उसे तो उस साहित्यिक समाज का ही ध्यान रहता है, जिसमें वह सदा विचरण करता रहता है ग्रीर जो उसकी कृतियों की प्रशंसा करता है। वह उन्हीं की भाषा में लिखता है। उसके विचार जनता तक नहीं पहुंच पाते । यदि जनता तक पहुंचे भी तो वह उन्हें समझ नहीं पाती । इन कारणों के होते हुए भी यदि हिन्दी श्रौर उर्दू की पुस्तकों की खपत कम है तो कोई ग्राइचर्य की बात नहीं है । हमारे समाचार-पत्रों की वृद्धि न होने का भी यह एक कारण है। उनमें भी उसी साहित्यिक भाषा का प्रयोग होता है।

हमारे लेखकों को चाहिए कि वे जन-साधारण को ही अपना पाटक समझें और जो कुछ भी लिखें वह उनके लिए ही लिखें। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि भाषा सरल हो जायगी। जब किसी भी भाषा में बनावट ग्राने लगती है तो उसके नाश के दिन निकट ग्रा जाते हैं। भाषा के सरल होने के साथ-साथ यह बनावट भी दूर हो जायगी और ऐसे शब्द प्रयोग में ग्राने लगेंगे जिनमें ग्रोज ग्रौर शक्ति भी ग्रधिक होगी। ग्रभी तक हममें से यह भावना दूर नहीं हुई कि साहित्य ग्रौर संस्कृति उच्च वर्गों की देन है। यदि हम इसी दृष्टिकोण से सोचते रहेंगे तो हम एक तंग दायरे के अन्दर ही रह जायंगे भ्रौर जन-साधारण से जरा-सा भी सम्पर्क कायम न कर सकेंगे। संस्कृति का ग्राधार ग्रधिक विशाल होना चाहिए भ्रर्थात् वह जन-साधारण पर अवलम्बित होनी चाहिए। भाषा संस्कृति का एक भ्रंग है, ग्रतः उसका ग्राधार भी वही होना चाहिए जो संस्कृति का है।

्जन-साधारण के निकट पहुंचने का सवाल सरल शब्दों या मुहावरों के उन भावों से है जिन्हें ये व्यक्त करते हैं। भाषा के द्वारा ही जन-साधारण से अपील की जाती है, इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए जो उनके लिए उपयुक्त हो और उनके कष्टों, आशाओं और सुखों को पूरी तरह जाहिर कर सके। भाषा को एक छोटे-से वर्ग के जीवन का दर्पण न हो कर जन-साधारण के जीवन का द्योतक होना चाहिए। इतना होने पर भाषा की जड़ें ज्यादा मजबूत हो सकती हैं और तभी उसे जन-साधारण का सहारा मिल सकता है।

यह बात केवल हिन्दी ग्रौर उर्दू से नहीं, बिल्क भारत की समस्त भाषाग्रों से सम्बन्ध रखती है। मैं जानता हूं कि उन सबमें इन्हीं विचारों का जोर हो रहा है ग्रौर जन-साधारण की ग्रधिक-से-ग्रधिक चिन्ता की जा रही है। इस भार्ग की गित ग्रौर भी तेज होनी चाहिए। लेखकों का भी यही लक्ष्य होना चाहिए कि वे इसे प्रोत्साहन दें।

मेरे विचार में इस बात की बड़ी जरूरत है कि हमारी भाषात्रों का विदेशी भाषात्रों से सम्पर्क स्थापित हो। प्राचीन और मौजूदा पुस्तकों का अनुव द किया जाय। ऐसा करने से हमें दूसरे देशों की संस्कृति और साहित्य का ज्ञान हो जायगा और हम उनके सामाजिक आन्दोलनों से भी परिचित हो जायंगे। नये विचारों से हमारी भाषा को भी ताकत मिलेगी।

जन-साधारण से सम्पर्क बढ़ाने में बंगला सब से आगे हैं। बंगला का साहित्य बंगाल की जनता के जीवन से दूर नहीं है। जन-साधारण और उच्च वर्ग के भेद को विश्व-कवि टैगोर ने काफी दूर कर दिया है। आज रिवबाब की किवताएं ग्रामों के झोपड़ों में भी सुनाई देती हैं। इससे बंगाल

के साहित्य में ही वृद्धि नहीं हुई, बिल्क बंगाल की जनता को भी प्रोत्साहन मिला है। बंगला बहुत शिक्तिशाली भाषा बन गई है और उसमें सरल शब्दों के द्वारा बड़े-बड़े साहित्यिक मुहावरों को व्यक्त किया जा सकता है। इससे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और ग्रपनी भाषा को भी वही रूप दे सकते हैं। इस सम्बन्ध में गुजराती का भी जिन्न कर देना उचित जान पड़ता है। मेंने सुना है कि गांधीजी की सरल भाषा का गुजराती पर बहुत प्रभाव पड़ा है।

२५ जुलाई, १९३७

### : 88 :

# भारत की नई रचना

स्राजकल सारी दुनिया के सामने, क्या एशिया में स्रौर क्या हिन्दुस्तान में, एक साधारण संकट आ गया है। स्राप राजनैतिक, स्राधिक स्रौर सन्य क्षेत्रों में संकटप्रस्त स्थितियों के बारे में भी पढ़ते होंगे। स्रौर पिछले युद्धों, मुसीबतों स्रौर सम्भवतः स्राने वाले युद्धों के बारे में भी। बेशक स्राप जानते होंगे कि हम एक बड़ी चट्टान के बिलकुल किनारे बैठे हैं। लेकिन शायद स्राप लोगों के हृदय में वे भावनाएं न हों जो मुझमें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिन महान परिवर्तनों में से हम आजकल गुजर रहे हैं, वैसा मानव-समाज के पूर्व इतिहास में कभी नहीं हुआ। मेरा इतिहास का सीमित ज्ञान मुझे इसकी कोई मिसाल नहीं देता। हो सकता है कि हम उन विषयों को कुछ सहिमयत न दें जिनके बारे में हम रोज सुनते हैं, देखते हैं और महसूस करते हैं। लेकिन में यह जरूर महसूस करता हूं कि हम एक महान क्रांन्ति में से गुजर रहे हैं जबकि शायद सारे मानव-समाज का ढांचा ही पलट जाय। यह एक बहुत बड़ी बात है कि हम इन भारी परिवर्तनों के समय मौंजूद हैं। हमारे चारों स्रोर नाटक खेले जा रहे हैं जो प्रायः दुखान्त होते हैं।

हम एक ज्वालामुखी पहाड़ पर बैठे हैं, जिस पर से हम नीचे गिर सकते हैं। कुछ लोग शायद इसे पसन्द करें श्रौर दूसरे इससे डर जायं। लेकिन चाहे हम इसे पसंद करें या न करें, हमारी पीढी श्रौर शायद श्राने वाली पीढ़ी भी इन परिवर्तनों से बच नहीं सकती। मैं चाहता हूं कि स्राप स्रपनी समस्याग्रों पर इस पृष्ठभूमि से विचार करें। दुनिया भर में राजनैतिक भ्रौर भ्रार्थिक परिवर्तन म्रवश्य होंगे। ग्रगर कोई बात निश्चित कही जा सकती है तो वह यह कि दुनिया का वह ऋाधिक और राजनैतिक ढांचा, जिसकी बदौलत दुनिया पिछले २५ साल से मुसीबतों में फंसी रही है, बिलकूल निकम्मा साबित हुन्ना है न्नौर यह उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जबतक कि इसे बिलकूल तब्दील न किया जाय। यदि स्राप वर्तमान समस्याग्रों को सुलझाने, युद्ध को टालने ग्रौर शान्ति कायम रखने का प्रयत्न करना चाहते हैं तो स्रापको इस दुनिया की नई रचना करनी होगी। लेकिन ग्रगर इस नई रचना की बुनियाद पुराने ग्रार्थिक ग्रौर राज-नैतिक ढांचे पर म्राश्रित रही तो वह म्रवश्य असफल होगी।दोनों महायद्धोंके बीच के जमाने का विश्व का इतिहास इस श्रसफलता को प्रकट करता है. क्योंकि लोगों ने सदैव पुरानी ग्रार्थिक ग्रौर राजनैतिक व्यवस्था के ग्राधार पर समस्यात्रों को हल करने की कोशिश की । वे क्रपने सत्प्रयत्नों के बावजूद ग्रसफल रहे, क्योंकि नष्ट होने वाली बुनियाद पर कोई चीज कैसे खड़ी की जा सकती थी? एक और युद्ध हुआ, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस जबरदस्त संकट के म्राने पर भी लोगों की म्रांखें न खुलीं कि हमारी सब मुसीबतें पुराने श्रार्थिक श्रौर राजनैतिक ढांचे की ही बदौलत हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जबतक यह ढांचा तब्दील नहीं किया जायगा; नई मुसीबतें खड़ी होती रहेंगी। मैं यह अच्छी तरह अनुभव करता हूं कि आज जो संकट ग्रा गया है, उसकी जड़ें गहरी हैं। उसे मनोवैज्ञानिक कहिए या ग्राध्यात्मिक, ग्रर्थात् उसका सम्बन्ध मनुष्य की ग्रात्मा से है। लेकिन इससे ग्रधिक मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता ग्रौर न कुछ ग्रधिक कह सकता हं। भ्राज दुनिया एक गहरी म्रात्मिक उथल-पूथल से गुजर रही है-धर्म

के मर्यादित अर्थ में नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं धार्मिक मनुष्य नहीं हं-बिल्क इसके दूसरे व्यापक ग्रर्थ में। केवल किसी विशेष व्यक्ति या राष्ट्र के सामने नहीं, बल्कि मानवता के सामने एक संकट भ्रा गया है। में नहीं कह सकता कि इस संकट का क्या परिणाम होगा, लेकिन मेरा विश्वास है कि इससे मानवता में एक भारी परिवर्तन आ जायगा जो स्रब से बहुत पहले ही ग्रा जाना चाहिए था। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके बारे में कूछ कहने की सामर्थ्य मुझमें नहीं है। यह ग्रापको समझ लेना चाहिए, विशेषकर नौजवानों को, कि भ्राप बड़ी-बड़ी घटनाम्रों के नजदीक खड़े हैं। ये घटनाएं स्रापको मुसीबत में भी फंसा सकती हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि ग्रापके सामने एक नवीन ग्रौर सुन्दर मानव-जीवन ग्रामे वाला है। ग्राइये, हम ग्रपने देश की ग्रौर एशिया की मौजुदा समस्याग्रों पर विचार करें । ग्रगर ग्राप हमारे पिछले इतिहास को देंखे तो मालुम होगा कि सैकड़ों साल पहले इतिहास में एक परिवर्तन ग्राया था, जबकि युरोप ने, जिसका विकास एशिया द्वारा ही शुरू हुन्ना, एशिया के मामलात में ग्रधिकाधिक हस्तक्षेप करना शुरू किया। इसके पश्चात् यूरोप ने एशिया के सम्बन्ध में ग्राक्रमणकारी रूप धारण कर लिया। पिछले लगभग २०० वर्षों में युरोप विश्व की घटनाम्रों का केन्द्र बन गया। युरोप न केवल म्रपनी फौजी शक्ति के कारण ही, बल्कि ग्रपने विचार, विज्ञान श्रौर ग्रन्य गुणों के ग्राधार पर एक प्रभुत्वशाली शक्ति बन गया । निस्संदेह एशिया इन गणों के स्रभाव में नीचे गिरता गया और इतिहास में उतना प्रभावशाली भाग न ले सका जितना यूरोप । एशिया बिलकुल अप्रगतिशील बन गया, यहां तक कि उसने परिर्वतन की भाषा में विचार करना ही बंद कर दिया। ग्राज ग्राप क्या देखते हैं ? ग्राप देंखे कि विश्व की घटनाग्रों का केन्द्र ग्रब युरोप से हट कर दुनिया के दूसरे हिस्सों में जा रहा है, खासकर अमरीका में, जो कि नई दुनिया में एक शक्तिशाली और नवीन जाति है। यद्यपि प्रगति बहुत धीमी है, फिर भी एशिया में तब्दीली म्रा रही है । यह साफ जाहिर है कि भविष्य में श्रापत्ति श्रौर उन्नति दोनों के केन्द्र श्रब ज्यादातर एशिया में ही होंगे। श्राज-

कल युरोप एक जर्जर महाद्वीप बन गया है जिसमें बहुत-सी बहादूर जातियां रहती हैं। यरोप के कई प्रदेश, केवल जन-संख्या में भारी गिरावट के कारण ही भविष्य में स्राक्रमणकारी रूप धारण करने के योग्य बन गए हैं। कोई देश कई बुनियादी प्रेरणाय्रों श्रौर प्रोत्साहनों के कारण ग्राकमण किया करता है। उन बनियादी कारणों में से एक यह भी था कि यरोप की भ्राबादी पिछले १०० वर्ष में बहत शीघ्रता से बढ़ गई थी। पिछले २५ वर्षों में यह स्राबादी बहुत घट गई है। हो सकता है कि प्रकृति का नियम ही ऐसा हो। लेकिन मैं तो केवल एक सत्य को पेश कर रहा हं। चुंकि यरोप के प्रदेशों की जन-संख्या घट गई है, इसलिए उनके स्राक्रमणकारी होने की सम्भावना भी कम हो गई है, श्रौर उनको ग्रपना जीवन-माप उतना ही ऊंचा रखने में कठिनाई पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि युरोप अपनी उच्च संस्कृति श्रौर ऊंचे जीवन-माप के कारण विश्व के मामलों में अवश्य अहम भाग लेता रहेगा। लेकिन यह भी सत्य है कि ग्रब यूरोप घटनाग्रों का केन्द्र नहीं रह सकता। निस्संदेह उसकी जगह ग्रमरीका ग्रा गया है। मैं ग्रापको यह बत-लाना चाहता हूं कि एशिया क्रमशः जल्दी ही ग्रपने पहले वाले स्थान पर पहुंच रहा है। मैं फौजी शक्ति के बारे में विचार नहीं कर रहा हूं। किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए फौजी शक्ति ही काफी नहीं है, क्योंकि फौजी शक्ति भी तो ग्राखिर विज्ञान ग्रौर विशेष कला-सम्बन्धी ज्ञान के विकास पर ही निर्भर करती है। श्रब हम एक ऐसी मंजिल पर पहुंच चके हैं कि यदि भिन्न-भिन्न देश श्रब भी फौजी शक्ति के बारे में ही बराबर सोचते रहेंगे तो वे बिलकूल नष्ट हो जायंगे। सैनिक शक्ति के ग्रलावा श्रौर कोई हल निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं उस जबरदस्त शक्ति के बारे में विचार कर रहा हं जिसे पाकर लोग उत्तरोत्तर उन्नति करते जाते हैं श्रौर मानव-जीवन के प्रत्येक विभाग में विकास करते हैं। मैं यह महसूस करता हूं कि भारतवर्ष ने ही नहीं, ग्रपितु एशिया के एक बड़े हिस्से ने इस ग्रावश्यक शक्ति को, जो पहले उनमें बहुत बड़ी ताबाद में मौजूद थी, खो दिया था। मेरा विश्वास है कि हम ग्रब फिर उस शक्ति को पा रहे हैं; क्योंकि हमारी

बुनियाद पक्की होती जा रही है। मुझे यकीन है कि इस दुनिया में कोई चक्र ग्रवश्य काम करता है श्रौर एशिया निकट भविष्य में दुनिया के मामलात में महत्वपूर्ण भाग लेगा। मेरा यह भी ख्याल है कि इसमें हिन्दुस्तान का बड़ा हाथ रहेगा। साधारणतः हमारी इच्छाग्रों श्रौर श्राकांक्षाग्रों का श्रसर हमारे कामों पर पड़ता है, लेकिन हमें इन समस्याग्रों पर तटस्थता से विचार करना चाहिए।

इसमें कुछ भारत की विशेष भौगोलिक परिस्थित का भी ग्रसर है। इसके ग्रलावा श्रौर भी कई कारण हैं। क्या ग्राप यह जानते हैं कि ग्रंग्रेजों के भारतवर्ष में ग्राने का एक मुख्य परिणाम यह हुग्रा कि भारतवर्ष एशिया के सभी पड़ोसी देशों से बिलकूल कट गया ? हम बिलकूल ग्रलग रह गए। हजारों वर्ष पूर्व, दक्षिण-पश्चिम ग्रौर उत्तर-पूर्व एशिया के साथ भारत का सम्बन्ध था। ग्रंग्रेजों के ग्राने पर खुश्की के सब रास्ते बंद हो गए। समद्री रास्तों पर अंग्रेजों का अधिकार था, इसलिए बाहरी दुनिया के साथ हमारा सम्बन्ध ब्रिटेन के द्वारा ही था। हम ऋपने पड़ोसियों की ऋपेक्षा युरोप के कई स्थानों से अधिक नजदीक थे। यह एक निहायत अजीब बात थी श्रौर इसकी वजह से हमारी विचारधारा में भी ग्रनेक प्रकार के परिवर्तन ग्राए। ग्रब फिर परिवर्तन ग्रा रहा है ग्रौर वह यह कि एशि-यायी प्रदेशों के साथ-पश्चिम एशिया, चीन या दक्षिण-पूर्वी-एशिया, जो कई बातों में हिन्दुस्तान से ग्रब भी मिलते-जुलते हैं--फिर से सम्बन्ध जुड़ रहा है। इससे ज्ञात होता है कि ग्रब परिस्थिति शी घ्रता से बदल रही है भौर भारत अपनी भौगो, लक स्थित के कारण समस्त हिन्द सागर कें प्रदेशों के साथ, दक्षिण-पूर्वी एशिया, ग्रास्ट्रेलिया ग्रौर न्युजीलैण्ड से लेकर खलीज इरान तक श्रौर पश्चिम के प्रदेशों के साथ गहरा सम्बन्ध जोड रहा है।

अगर आप युद्ध-कौशल की दृष्टि से इस पर विचार करें तो आप देखेंगे कि भारत को केन्द्र बनाए बिना विशाल हिन्द सागर के लिए रक्षा-व्यूह की रचना करना सम्भव नहीं है। भारत के बिना दक्षिण-पूर्वी एशिया की रक्षा नहीं हो सकती और भारत के सहयोग के बिना हिन्द सागर के पश्चिमी भाग की भी रक्षा नहीं हो सकती। भारतवर्ष की स्थित ऐसी है कि इसे किसी भी रक्षा-व्युह का केन्द्र बनना होगा। हिन्द सागर में व्यापार भी ग्रधिकांश भारतवर्ष पर ही अवलाम्बत है। इसलिए भारत का एक ग्रहम केन्द्र बनना तो अनिवार्य ही है। हम भारतवर्ष में किसी नीति के अनुसार चलें तो ये सब बातें ग्रवश्य पूरी होंगी। हमारी स्वतंत्रता के स्वरूप, ग्रौप-निवेशिक पद, पूर्ण स्वतंत्रता तथा अन्य बातों के बारे में सब प्रकार की चर्चाएं होती हैं। इनमें सार हो सकता है ग्रौर नहीं भी। ग्रसल बात यह है कि पिछले जमाने में भारतवर्ष का प्रभाव सारे एशिया पर नहीं तो उसके अधिकांश हिस्से पर अवश्य था। अब भी बहुत जगह पूरानी स्मृतियां ताजा हैं। एशिया के कई प्रदेश संस्कृति के लिए भारत का मुंह ताकते हैं। इसलिए भारतवर्ष कभी ऐसी स्थिति में नहीं रह सकता कि वह किसी ग्रन्य देश के साथ जुड़ कर उसका पिछलग्गु बन जाय। भारतवर्ष को मजबुर नहीं किया जा सकता कि वह ग्रम्क देशों के साथ ही ग्रपनी मित्रता रख। मित्रों को छांटने का काम भारत का है। यह निर्णय करना उसके हाथ में है कि भविष्य में उसका दृष्टिकोण क्या होगा, विदेश-नीति श्रौर गृह-नीति क्या होगी ? यह सौभाग्य की बात है कि दूनिया में सबसे ज्यादा भारत ने ग्रमन के लिए कोशिश की है। इसलिए जब हम इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं तो भारत के ग्रमुक दल या देश के साथ गुटबंदी करने का श्रर्थ यह नहीं है कि वह अन्य देशों के विरोध में है, क्योंकि प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य इस चीज को बहसूस करता है कि ग्रगर दुनिया में सच्ची तरक्की श्रीर शान्ति कायम करनी है तो वह परस्पर विरोधी बड़ी जातियों या दलों के बीच फौजी सुलहनामा करने से नहीं होगी; बल्कि इसका ग्राधार एक नए विश्व की रचना पर होगा, जिसमें एक प्रकार का प्रजातंत्रात्मक राज्य होगा, जिसमें सारे देश स्वतंत्र सदस्य की हैसियत से होंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ग्राप इस प्रकार विचार करें कि ग्रब एशिया जाग उठा है ग्रौर उसमें हिन्दुस्तान एक ग्रहन हिस्सा लेगा। उसकी स्थिति ऐसी है कि वह

एशिया के भिन्न-भिन्न भागों को—मध्यपूर्व, दक्षिण-पूर्व, जिनके साथ पहले भी उसके गहरे ताल्लुक थे—श्रापस में जोड़ने के लिये एक कड़ी का काम देगी। इसका यह मतलब नहीं कि हिन्दुस्तान का श्रीर देशों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। श्रवश्य रहेगा, क्योंकि भारत हमेशा ग्रमन के पक्ष में है।

जैसा मैने शुरू में ही कहा था, हमारे सामने भारी परिवर्तन स्राने वाले हैं। परिवर्तन कई ज्ञात श्रौर श्रज्ञात कारणों से श्राते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष में परिवर्तन का कारण मनष्य-मात्र ही होते हैं। मनष्यों को ठीक शिक्षा देने का काम युनीवर्सिटी का है। मैं नहीं कह सकता कि श्राज कल शिक्षा कहां तक टीक दी जा रही है। हम ऐसे परिवर्तन लाने की चिन्ता में नहीं हैं कि अचानक हुकुमत का तखता पलट जाय, बल्कि समाज के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन लाना चाहते हैं । ग्राप किस हद तक उसके लिये तैयार हो रहे हैं? दूर भविष्य में नहीं, बल्कि निकट वर्तमान में नए भारत की रचना में मददगार बनने के लिये ग्राप कैसी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? ग्राप जानते हैं कि हमारे देश में, विशेष कर बंगाल में, वकीलों के ऐशे पर बहुत जोर दिया जाता है, जबिक वकीलों का पेशा बिलकूल ग्रनावश्यक है। ग्राप जानते हैं कि शिक्षा के दूसरे विभागों की स्रोर कितना कम ध्यान दिया जाता है। शायद कलकत्ता यूनिवर्सिटी सब से बढ़ी हुई है श्रीर वहां के पाठ्य-विषय सबसे ज्यादा हैं। लेकिन ग्रभी यह नहीं कहा जा सकता कि इस यूनीवर्सिटी के सामने श्रानेवाले नए भारत की कल्पना कहां तक है। हम भारतवर्ष की स्वतंत्रता के बारे में बाते जरूर करते हैं, लेकिन क्या ग्रापकी इच्छा के भारत का चित्र ग्रापकी श्राखों क सामने है? जब तक श्रापके सामने कोई कल्पना नहीं है, या जीवन की कोई दृष्टि नहीं है, तो शिक्षा कैसे दी जा सकती है ? इसलिए यह जरूरी है कि जिस प्रकार की समाज -रचना ग्राप चाहते हैं उसके बारे में ग्रापकी कल्पना स्पष्ट हो । दो वर्ष पहले बंगाल में जो ग्रकाल हुग्रा वह इस बात का सूचक है कि सरकार नाकाबिल है श्रौर दूसरी बातों को एक तरफ छोड़ कर, मौजूदा समाज-व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि ग्रब यह रह

नहीं सकती। ग्रापको नए सिरे से रचना करनी होगी। हमें इतना ग्रवश्य मालूम है कि हमें किस ग्रोर जाना है। चुनांचे हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जाहिर है कि ग्रापको ४० करोड़ ग्रादिमयों के खाने, कपड़े ग्रीर ग्राश्रय के बारे में विचार करना पड़ेगा । हमें ग्रपनी जीवन-दृष्टि के ग्रनुसार ग्रायोजना करनी चाहिए । बंगाल की भखमरी के पश्चात विदेशी सरकार कुछ दिन टिक सकती है, लेकिन राष्ट्रीय हक्मत तो एक दिन भी नहीं चल सकती। म्राप इन समस्याम्रों को कैसे सुलझायंगे ? यह काम दो-चार वजीर मुकर्रर करने से नहीं हो सकता, बल्कि उत्पत्ति श्रौर बंटवारे का काम ठीक तरह सोच-विचार कर करने से हो सकता है। यह सम्भव है कि श्रापकी योजना मुकम्मिल न हो, लेकिन ग्रापके सामने मसले स्पष्ट होने चाहिए । मैं ग्रपने त्रापको एक समाजवादी खयाल करता हं । मैं चाहता हूं कि **त्राप समस्या**स्रों पर ज्यादा व्यावहारिक द्ष्टि से विचार करें, जिससे हम क्षण भर के लिए सब 'वादों' को छोड़ कर ४० करोड़ जनता को भोजन, कपड़े ग्रौर ग्राश्रय देनें की व्यवस्था कर सकें। यह एक बड़ा भारी काम है। मेरी ग्रपनी राय यह है कि इन समस्यात्रों का हल निकल सकता है स्रीर स्रवश्य निकलेगा। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो इन समस्याग्रों को हल करने में सहायता दे । किसी हद तक ग्राप ऐसा कर रहे हैं । शायद श्रौर युनीर्वासटी की ग्रपेक्षा कलकत्ता युनिवर्सिटी सब से ऋधिक प्रयत्न कर रही है। लेकिन भ्रापका दुष्टि-बिन्द्र क्या है ? वह वैज्ञानिक होना चाहिए । विज्ञान युग का ग्राघार है। कोई देश विज्ञान के बिना वर्तमान में उन्नति नहीं कर सकता। साथ ही यह भी सत्य है कि यद्यपि विज्ञान ने वर्तमान युग में बहुत तरक्की की है, फिर भी इसका जीवन-सम्बन्धी कोई निश्चित ध्येय नहीं है। इसका इस्तैमाल ब्राई श्रीर भलाई दोनों के लिए हो सकता है। यह श्रात्माहीन है। विज्ञान ने नैतिकता में कोई खास तरक्की नहीं की है। फिर भी विज्ञान ही दुनिया का मूल ग्राधार है। ग्राप विज्ञान के बिना काम नहीं चला सकते । प्रत्येक यूनिवर्सिटी भौर विद्यापीठ के लिए यह भ्रावश्यक हो जाता है कि वह विज्ञान ग्रौर समाज-शास्त्र की ग्रोर ग्रधिक ध्यान दे। इसलिए

प्रत्येक यनिवर्सिटी के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे शिक्षित व्यक्ति तैयार करे जो नवीन भारत की रचना में एकदम काम भ्रा सकें। यह सही है कि यहां बिजली ग्रौर यंत्र-निर्माण शास्त्र की शिक्षा दी जाती है, लेकिन मेरा विचार है कि स्रभी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी स्रोर स्रापका ध्यान नहीं गया है। मैं ग्राप से प्रश्न करता हं--क्या ग्राप स्थापत्य-कला विशेषज्ञ ग्रौर नकशे वगैरा बनाने वाले भी तैयार कर रहे हैं? हमें उनकी हुजारों की तादाद में जरूरत है। इंजीनियर, टेकनीशियम आदि की भी बहुत जरूरत है। दूसरे शब्दों में, मैं चाहुता हं कि ग्राप यह विचार करें कि हमें इतनी भारी इमारत खड़ी करनी है जिसमें ४० करोड़ मनुष्य समा सकें। भ्राप यह भी याद रखें कि हमारे दूसरे देशों के साथ पूराने सम्बन्ध फिर से ताजा हो रहे हैं। स्वतंत्र भारत का सम्पर्क दुनिया के सभी देशों के साथ होगा भौर विशेषकर एशिया के प्रदेशों के साथ। क्या भ्राप ऐसे व्यक्ति पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जोकि हमारी स्रोर से विदेशों में राजदूतों का काम दें ? इसके लिए उनको विशेष शिक्षा देनी है । उनको भ्रपनी भाषा श्रीर श्रंग्रेजी भाषा के ग्रलावा श्रीर जबानें भी सीखनी पडेंगीं। उनको राज-नीति की शिक्षा के साथ-साथ ग्रन्य कई प्रकार की शिक्षाएं लेनी पड़ेंगीं। श्रगर इन सब कामों के लिए हमारे पास शुरू में बीज रूप में कुछ सुशिक्षित कार्यकर्त्ता मिल जायं तो बाद में उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। लेकिन ग्रगर हमारे पास शुरू में ही कार्यकर्ताग्रों की कमी रहे तो हमें बहुत समय लग जायगा, क्योंकि फिर हमें बिलकूल नए सिरे से ग्रारम्भ करना पडेगा। मेरी इच्छा है कि ग्राप वर्तभान वाद-विवादों में फंसे न रह कर इस श्रहम समस्या पर गौर करें।....भारतवर्ष को श्रपनी शक्ति श्रौर सामर्थ्य के श्रनसार काम करना चाहिए। श्रपनी श्रांखों के सामने इस नए भारत, नए एशिया और नई दुनिया का चित्र रखते हुए भविष्य के लिए तैयारी करनी होगी। मैं नहीं कह सकता कि ग्रापमें से कितने लोगों के सामने पूरा चित्र होगा। लेकिन ग्राप सबके सामने भारत की राजनैतिक स्वतंत्रता की कल्पना तो अवश्य ही होगी।

में इसे मंजूर कर लेता हूं। मेरे सामने स्वतंत्र भारत का रूप कुछ प्रिषक विशाल है, जो राजनैतक स्वतंत्रता मात्र से कहीं प्रिषक शान-दार है। यह स्वतंतता ४० करोड़ जनता के लिए होगी, जिसमें हरेक को विकास का ग्रवसर मिलेगा, सबको जीवन की ग्रावश्यकताएं प्राप्त होंगी, ग्रौर जिन लोगों को फुर्सत होगी वे ज्ञान ग्रौर विज्ञान की खोज कर सकेंगे ग्रीर मानवता के उस रोमांचकारी पथ पर चल सकेंगे जिसका श्रीगणेश हजारों साल पहले इसी देश में हुग्रा था। हम ग्रतीत को पीछे छोड़ जायंगे ग्रौर उत्साहपूर्वक रोमांचकारी यात्रा पर ग्रागे बढ़े चलेंगे। हमें इस बात से कुछ-न-कुछ सन्तोष ग्रवश्य मिलेगा कि हम ग्रागे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने ग्रपने छोटे-से जीवन में वह काम किया है, जो हमें करना चाहिए था।

१९४६

#### : १४ :

### कांग्रेस और समाजवाद

समाजवाद भला हो या बुरा, सुदूर भिवष्य का एक सपना-मात्र हो या इस जमाने की ग्रहम समस्या; पर इतना तो जरूर है कि इसने ग्राज हम हिन्दुस्तानियों के दिमाग में एक ग्रच्छी जगह कर ली है। इस शब्द की काफी खींचतान हुई है ग्रौर हमसे जोर दे कर कहा जाता है कि इसमें हिंसा की बूहै या इसके पीछे कम्यूनिज्म की छाया है,

सच तो यह है कि समाजवाद क्या है, यह बहुतेरे स्रालोचकों की समझ में ही नहीं श्राया है। उनके दिमाग को इसकी एक धुंधली तस्वीर ही नजर श्राती है। पेशेवर अर्थशास्त्री भी, सरकारी प्रचारकों की तरह, उसमें ईश्वर और धर्म को घसीटकर या विवाह श्रौर स्त्रियों के चरित्र-भ्रष्ट होने की बातें कह कर इसकी श्रसलियत को खराब कर देते हैं। हमें इसके

लिए उलाहना नहीं देना है, हालांकि ऐसे लोगों को, जो कहें कि हम ग्रच्छी तरह पढ़-लिख सकते हैं, वर्णमाला समझना एक झंझट का काम है, ग्राश्चर्य तो यह है कि इस तरह की बातें, समाजवाद के बारे में यह गर्जन-तर्जन, वे करते हैं, जिन्हें यह पसन्द नहीं, जो इस शब्द को कोष में भी रहने देना नहीं चाहते, जो इस विचार-धारा के विरोधी हैं।

समाजवाद तो-जैसा कि हरेक स्कुली छात्र को जानना चाहिए-एक ऐसे श्राधिक सिद्धान्त का नाम है जो मौजदा दुनिया की उलझनों को समझने स्रोर उन्हें सुलझाने की कोशिश करता है। यह इतिहास समझने का नया द्ष्टिकोण श्रौर उसके द्वारा मानव-समाज को संचालित करने वाले नियमों को ढुंढ़ निकालने का नया तरीका भी है। दुनिया के लोग काफी संख्या में इसमें विश्वास करते हैं श्रौर इसे कार्य रूप में परिणत करना चाहते हैं। प्रशान्त महासागर से बाल्टिक सागर तक फैला हम्रा प्रशान्त भुखण्ड तो इसके अधीन हो ही गया है, साथ ही फांस, स्पेन जैसे दूसरे-दूसरे मुल्क भी इसकी परिधि तक पहुंच गए हैं। इस समय दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश होगा, जहां इसके पक्के श्रनुयायी काफी तादाद में न हों। इसके सिद्धान्त को माननेवाले किसी पर खामखाह इसकी सचाई मढ़ना नहीं चाहते; लेकिन वे हम हिन्दुस्तानियों से इतनी ग्राशा तो जरूर करते हैं कि हम इस पर गौर के साथ निष्पक्ष होकर मनन करें। वे हमसे जानना चाहते हैं कि हम अपनी आर्थिक और राजनैतिक समस्याओं को किस तरह हल कर सकते हैं। इस पर सोचने के बाद हमें हक है कि हम इसे एकदम श्रस्वीकार कर दें या ग्रगर सोलहों श्राने कबुल न करें तो कम-से-कम कुछ सबक तो सीखें। जो ब्रान्दोलन दुनिया के करोड़ों दिलों श्रीर दिमागों पर कब्जा किये हुए है, उसकी तरफ से एकदम भ्रांखें बन्द कर लेना भ्रक्लमन्दी का रास्ता तो न होगा।

लेकिन हां, यह कहना सही है कि इस समय राजनैतिक समस्या ही प्रमुख चीज है। बिना ग्राजादी के समाजवाद या हमारे ग्राधिक संगठनों के ग्रामुल परिवर्तन की बात बिलकुल थोथी, सिर्फ खयाली पुलाव है। समाजवाद पर किसी तरह का बहस-मुबाहिसा करने से गड़बड़ मच जाती है श्रौर हम काम करने वालों में फूट पैदा हो जाती है। राजनैतिक श्राजादी पर ही हमें श्रपनी ताकत केन्द्रित करनी चाहिए। यह दलील गौर करने लायक है; क्योंकि हमारी कोई हरकत ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिससे साम्राज्यवाद के विरुद्ध लिया गया हमारा संयुक्त मोरचा टूट जाय श्रौर हम कमजोर पड़ जायं। कट्टर-से-कट्टर समाजवादी भी कुछ हद तक इस बात को मानता है; क्योंकि वह समझता है कि इस समय राजनैतिक स्वतंत्रता ही हमारा सब से पहला श्रौर जरूरी मकसद है। दूसरी-दूसरी चीजें तो इसके बाद श्राप-से-ग्राप चली श्रायंगी। बगैर इसके दूसरा ठोस परिवर्तन हो नहीं सकता।

इस तरह हमारे लिए एक बड़ा 'कामन ग्राउण्ड' है। राष्ट्रीयता हमारी सब से पहली ग्रावश्यकता श्रौर चिन्ता है, यह तय है; लेकिन फिर भी इस सम्मिलित लक्ष्य को देखने का तरीका भी एक नहीं है।

कोई नहीं चाहता कि हम कार्यकर्ताग्रों में फूट पैदा हो जाय। यह तो सभी हमेशा से कहते ग्रा रहे हैं कि हम ग्रपने शक्तिशाली दुश्मन से संयुक्त मोर्चा लें; लेकिन हम यह कैसे भुला सकते हैं कि हमारे ग्रन्दर परस्पर स्वार्थों के संघर्ष मौजूद हैं ग्रौर जैसे-जैसे हम सियासी तरक्की करते जाते हैं, समाजवाद ग्रौर ग्राधिक बातें तो दूर रहीं, हमारे ये संघर्ष ज्यादा साफ होते जाते हैं। जब कांग्रेस गरमदल वालों के हाथ में ग्राई तो नरमदल वाले हट गये। इसका सबब ग्राधिक पहलू नहीं था; बल्कि जब हम राज-नैतिक प्रगति में बहुत ग्रागे बढ़ने लगे ग्रौर नरमदल वालों ने समझ कर या बिना समझे देखा कि इतना ग्रागे बढ़ना उनके स्वार्थ के लिए खतरनाक साबित होगा, तो वे ग्रलग हो गए। ताज्जुब की बात तो यह है कि बावजूद इसके कि हमें ग्रपने कुछ पुराने साथियों से जुदा होने पर बहुत ग्रफसोस होता, इससे कांग्रेस कमजोर नहीं हुई। कांग्रेस ने एक दूसरी बड़ी तादाद को ग्रपने ग्रन्दर खींच लिया ग्रौर वह एक ग्रधिक शक्तिशाली ग्रौर ज्यादा प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था हो गई। इसके बाद ग्रसहयोग का जमाना स्राया और फिर कुछ स्रादमी बहुमत के साथ लम्बी छलांग मारने में स्रसमर्थ हो गये। वे भी हटे (इस बार भी राजनैतिक बुनियाद पर ही, हालांकि इसकी भ्राड़ में बहुतेरी दूसरी बातें भी थीं)। वे हट गये, फिर भी कांग्रेस कमजोर नहीं हुई। एक बड़ी तादाद में नये लोग इसमें शामिल हुए स्रौर स्रपने लम्बे इतिहास में पहली बार यह हमारे देहातों में एक जबर्दस्त शक्ति बनी। इस तरह यह पहले-पहल भारत का प्रतिनिधित्व करनेवाली स्रौर प्रपने स्रादेशों से करोड़ों नर-नारियों को जीवन-मय करने वाली सिद्ध हुई। यहां जैसे ही हम राजनैतिक क्षेत्र में स्रागे बढ़े, छोटे-छोटे गिरोहों स्रौर हमारी विशाल जनराशि के बीच का पुराना संघर्ष ज्यादा साफ मालूम पड़ा। यह संघर्ष हमने पैदा नही किया। इसकी स्रोर बिना स्वयाल किये हम स्रागे बढ़े स्रौर इससे हमारे बल स्रौर प्रभाव में तरक्की हुई।

धीरे-धीरे हमारे राजनैतिक श्राकाश में नये मामलों के नये रंगों का श्राविर्भाव हुग्रा। गांधीजी ने किसाबों के बारे में श्रावाज उठाई। उनके नेतृत्व में चम्पारन श्रौर खेड़ा में जबर्दस्त ग्रान्दोलन का सूत्रपात्र हुग्रा। यह कोई राजनैतिक चाल नहीं थी, हालांकि राजनीति का ही कुपरिणाम था, जिससे बचना नामुमिकिम था। हमारे ग्रान्दोलन में उन्होंने यह नई उलझन क्यों पैदा की? जनता की भयंकर दिद्रता का प्रचार वह क्यों करने लगे? हमारे ग्रान्दोलन की गहराई के केन्द्र को बदलने के लिए यह एक नई चर्चा, हमारे रास्ते का नया मोड़ था। वह उसे श्रच्छी तरह जानते थे ग्रौर जान-बूझ कर हमारी राजनैतिक समस्या के ग्रार्थिक पहलू के लिए लड़े। क्या इसी वजह से ग्रौर उनके व्यक्तित्व के कारण ही कांग्रेस के झंडे के नीचे लाखों व्यक्ति नहीं न्रा जुटे? तब हममें से हर ग्रादमी 'किसान-किसान' चिल्लाने लगे ग्रौर वह पीड़ित, कुचला हुग्रा समाज हमारी तरफ कुछ सांत्वना ग्रौर ग्राशा ले कर मुखातिब हुग्रा।

गांघीजी हिन्दुस्तान के करोड़ों की दिरद्रता पर जोर देने लगे। उसूलन हम यह बात जरूर जानते थे; क्योंकि हमने श्रपनी श्रांखों देखा था श्रौर दादाभाई, डिग्बी, रानडे, रमेशचन्द्र दत्त ग्रादि हमारे पहले के नेताग्रों ने हमें सिखलाया था। फिर भी यह पढ़े-लिखे मध्यवर्ग वालों के लिए किताबों ग्रौर ग्रांकड़ों की ही चीज थी। गांधीजी ने इसे एक जीता-जागता पहलू बनाया। हमने पहले-पहल भूख से मरते हुए पीड़ित जन-समूह का, ग्रपने देश भारत की भयंकर दिद्रता का, दर्शन किया। इस भूख ग्रौर बेकारी को दूर करने के लिए ही उन्होंने चरखे ग्रौर करघे का पुनरुद्धार करने पर जोर दिया। बहुत-से लोग जो ग्रपने को बहुत ग्रक्लमन्द समझते थे, इसका मखौल करने लगे; लेकिन चरखा, हालांकि वह गरीबी की समस्या को बहुत ज्यादा सुलझा न सका, बहुतों के लिए एक ग्राधार सिद्ध हुग्रा। इससे बढ़ कर इसके जिर्य स्वावलम्बन ग्रौर सहयोग की भावना जागृत हुई, जिसका हममें सबसे ज्यादा ग्रभाव था। हमारे राजनैतिक ग्रान्दोलन में चरखे का जबर्दस्त हाथ रहा। यहां फिर हमने देखा कि हमारी राष्ट्रीय कशमकश में एक बाहरी चीज, गैर-सियासी मामले को महत्व मिल गया।

कुछ सालों के बाद गांधीजी हरिजन-समस्या पर भी जोर देने लगे। उनकी इस हरकत से सनातिनयों के कुछ गिरोह गुस्से में आ गये। यह पुराने रिवाजों के प्रतिनिधियों, स्वाधियों और प्रगतिशील ताकतों के दरम्यान संघर्ष था। फूट के हौए से डर कर गांधीजी ने इस अपने बड़े आन्दोलन को बन्द नहीं कर दिया। यह सीधा राजनैतिक मामला नहीं था, फिर भी उठाया गया और मुनासिब तौर से उठाया गया।

इस तरह हम देखते हैं िक कांग्रेस के ग्रन्दर ग्रौर बाहर स्वार्थ-सम्बन्धी संघर्ष हमेशा से ही ग्रागे ग्राते रहे हैं। स्वाह यह बात शारदा-ऐक्ट जैसी समाज-सुधार-सम्बन्धी हो, या बहुत-से गिरोहों से सम्बन्ध रखने वाली राजनैतिक या मजदूर-िकसानों से सरोकार रखने वाली कोई चर्चा हो, ये स्वार्थों के संघर्ष हमेशा से ही पैदा होते हैं। हमें फूट से बिलकुल बचना चाहिए; पर इसके ग्रस्तित्व की ग्रवहेलना कैसे कर सकते हैं? ग्राखिर, हम इसके लिए कर ही क्या सकते हैं? सोलह साल तक जोर देकर कहते आये कि हम जनता के लिए हैं। इसके बाद हमें एक ही बात देखनी है श्रीर वह यह कि इस संघर्ष से जनता का कहां तक नुकसान होता है? इस सवाल का जवाब गांघीजी ने गोलमेज कांफेंस (लन्दन १६३१) से श्रपने एक व्याख्यान में दिया था। उन्होंने कहा था:

"सबसे बढ़कर कांग्रेस उन करोड़ों मूक, भूख से अधमरे लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जो ब्रिटिश भारत या तथाकथित भारतीय भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक सात लाख गांवों में फैले हुए हैं। हरेक स्वार्थ को, अगर वह कांग्रेस की राय में सुरक्षित रखे जाने के काबिल हैं, इन गूंगे करोड़ों किसान-मजदूरों के स्वार्थों का सहायक बनाना होगा। इसलिए आप बार-बार कुछ स्वार्थों पर परस्पर साफ-साफ मुठभेड़ होते देखते हैं। और अगर कहीं सच्ची विशुद्ध मुठभेड़ हुई तो में बिना किसी हिचिकचाहट के, कांग्रेस की और से, घोषित करता हूं कि कांग्रेस इन गूंगे करोड़ों किसानों के हितों की खातिर हर तरह के हितों का बिलदान कर देगी।"

किसानों के साथ हमारे उत्तरोत्तर बढ़ते हुए सरोकार ने हमें उनके सुख-दुःख के दृष्टिकोण से ज्यादा-से-ज्यादा सोचने को बाध्य किया। बार-डोली, संयुक्त प्रान्त श्रौर दूसरी-दूसरी जगहों में किसानों के श्रान्दोलन खड़े हुए। न चाहते हुए भी स्थानीय कांग्रेस कमेटियों को 'स्वार्थों के संघर्ष' की समस्या का मुकाबिला करना पड़ा श्रौर ग्रपने किसान मेम्बरों को, कौन-सी कार्रवाई की जाय, इसका रास्ता भी बताना पड़ा। कुछ सूबों की सूबा-कमेटियों ने भी ऐसा ही किया।

सन् १६२६ के गर्मी के दिनों में खुद श्रिखल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने श्रपनी बम्बई वाली बैठक में इस समस्या का हिम्मत के साथ मुकाबिला किया और इसके मुतिल्लक मुल्क को एक आदर्श नेतृत्व दिया। श्रपने राष्ट्रीय आधार के रहते और राजनैतिक स्वतंत्रता को महत्त्व देते हुए भी उसने जोरदार शब्दों में घोषित किया कि हमारे समाज का वर्तमान आर्थिक संगठन हमारी गरीबी के मूल कारणों में से एक है। उसका प्रस्ताव इस तरह का था: "इस कमेटी की राय में भारतीय जनता की भयंकर गरीबी श्रौर दिरद्रता का कारण सिर्फ विदेशियों द्वारा उसका शोषण नहीं है, बिल्क हमारे समाज का श्राधिक संगठन भी है, जिसे कि विदेशी हुकूमत कायम रखे हुए है ताकि यह शोषण जारी रहे। इसिलए इस गरीबी श्रौर दिरद्रता को दूर करने, साथ ही भारतीय जनता की दुरवस्था को सुधारने के लिए यह श्रावश्यक है कि समाज के वर्तमान श्राधिक श्रौर समाजिक संगठन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया जाय श्रौर घोर विषमता हटाई जाय।"

'ऋान्तिकारी परिवर्तन' ये शब्द जब मैंने, थोड़े दिन हुए, लखनऊ शहर में इस्तेमाल करने का साहस किया तो कुछ लोगों ने समझा कि कांग्रेस के प्लेटफार्म के लिए ये बिलकुल नये हैं। कांग्रेस के इस दृष्टि-बिन्दु और नीति की ग्राम घोषणा से ग्रागे शायद ही कोई समाजवादी जा सकता है। इस पर भी यह कहना कि कांग्रेस समाजवादी हो गई है, कैसी मूर्खता है। उसने भारतीय जनता को गरीबी और दिखता से ज्यादा-से-ज्यादा सम्बन्ध बढ़ाती हुई देख कर महसूस किया है कि सिर्फ राजनैतिक तबादला ही काफी नहीं है, कुछ और ग्रागे भी जाने की जरूरत है। वह 'कुछ और मौजूदा ग्राधिक और सामाजिक संगठन का परिवर्तन—क्रान्तिकारी परिवर्तन—ही है। यह परिवर्तन कैसा होगा, यह इसने नहीं बताया, श्रौर उस वक्त यह स्वाभाविक ही था। इसलिए हमने इसे ग्रनिरिचत श्रौर ग्रस्पष्ट ही रख छोड़ा।

कानून-भंग शुरू हुआ। यह राजनैतिक उद्देश्य से एक राजनैतिक आन्दोलन था। हमने देखा, स्वार्थों की मुठभेड़ फिर सामने आई और बड़े-बड़े जमींदारों और पूंजीपितयों ने आनेवाले परिर्वतन से डरकर अंग्रेजी सरकार का साथ दिया। संयुक्त प्रान्त-जैसे कुछ सूबों में तो किसान-आन्दोलन के सबब से स्वार्थों की मुठभेड़ ज्यादा स्पष्ट थी।

करांची में तो हमारा रास्ता भ्रायिक परिवर्तन की तरफ मुड़ा हुम्रा साफ दीख, पड़ा । कांग्रेस इतनी दूर जाने में हिचकिचाती थी; लेकिन वह भ्रपने को रोक नहीं सकी । उसने फिर ऐलान किया : "जनता के शोषण का ग्रन्त करने के लिए राजनैतिक स्वतन्त्रता का ग्रंग होगा भूख से मरते हुए करोड़ों किसान-मजदूरों की सच्ची ग्राधिक स्वतन्त्रता।" इसने 'गुजारे की मजदूरी' ('लिविंग वेज') जैसी चीजों की चर्चा की ग्रौर ऐलान किया कि राज्य (सरकार) बड़े-बड़े कल-कारखानों, खानों, रेलवे ग्रौर जहाज ग्रादि का मालिक खुद होगा या उनका इंतजाम करेगा। यह एक समाजवादी प्रस्ताव था, फिर भी कांग्रेस समाजवाद से दूर रही।

इस तरह कांग्रेस घटनाग्रों के जोर ग्रौर ग्रसलियत के दबाव से ग्राधिक पहलू की तरफ बढ़ने को बाध्य हुई। राजनैतिक ग्राजादी के लिए बड़ी इच्छा रखते हुए भी वह इसे ग्राधिक ग्राजादी से जुदा न कर सकी। ये दोनों एक-दूसरे से ऐसे बंधे हुए हैं कि ग्रलग नहीं हो सकते। हमने उन्हें ग्रलग-ग्रलग रखने की ग्रौर राजनैतिक स्वतन्त्रता पर ही सारी ताकत लगाने की कोशिश की; लेकिन ग्राधिक समस्याग्रों ने इसमें दखल दिया। स्वार्थों के संघर्ष की तरफ से हमने ग्रांखें बन्द कर लीं, फिर भी राजनैतिक सतह पर भी, ये संघर्ष ज्यादा साफ नजर ग्राते गए। गोलमेज कांफेस ने ग्रच्छा नजारा पेश किया। सभी भारतीय पूंजीवादी ब्रिटिश साम्राज्यशाही के नीचे एक पंक्ति में खड़े हो गये ग्रौर भारतीय स्वतन्त्रता के लिए ग्रपने को बलिदान करनेवाली ताकत का एक स्वर में विरोध करने लगे।

कोई बात ज्यादा दिन तक याद नहीं रहा करती। बहुत से लोग भारत श्रीर कांग्रेस का यह श्राघुनिक इतिहास भूल जाते हैं। कांग्रेस में समाजवाद या समाज की ग्राधिक स्थिति में परिवर्तन जैसे शब्द ऐसे नये नहीं हैं जो पहले कभी सुने नहीं गये हों। स्वार्थों का संघर्ष भी कोई नई चीज नहीं है। फिर भी यह एकदम सच है कि कांग्रेस ग्राज समाजवादी नहीं है। समाजवादी है या नहीं, इसे जाने दीजिए; पर इतना तो जरूर है श्रीर बहुत साफ है कि यह पहले से ही ऐसी संस्था नहीं है जो श्राधिक बातों की श्रवहेलना कर के सिर्फ राजनैतिक पहलू पर ही सोचे। इन पंक्तियों के लिखते समय

किसानों की तकलीफों की जांच करना श्रौर उनके लिए कोई कार्यक्रम निश्चित करना इसके प्रमुख कामों में से एक है। इसे इसका श्रौर दूसरी समस्याश्रों का मुकाबिला करना ही होगा। श्रौर ऐसा करने में जब कभी स्वार्थों की मुठभेड़ सामने श्रायगी, जैसी कि हमेशा श्राया करती है, तो जनता के हितों के श्रागे उन सब का बलिदान किया जायगा।

समाजवादी दृष्टिकोण सियासी कशमकश में मदद पहुंचाता है। यह हमारे सामने की बातों को साफ कर देता है श्रीर हमें श्रनुभव कराता है कि सच्ची राजनैतिक स्वतंत्रता में—सामाजिक जाने दीजिए—क्या-क्या बातें होंगी।

इसके अलावा समाजवादी दृष्टिकोण (जैसा कि पिछले पन्द्रह सालों से कांग्रेस भिन्न-भिन्न रूपों में करती आ रही है) जोर देता है कि हमें जनता के लिए खड़ा होना चाहिए और हमारी लड़ाई जनता की होनी चाहिए। आजादी के माने होना चाहिए जनता के शोषण का अन्त।

इससे हम समझ सकते हैं कि किस किस्म के स्वराज्य के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। क्या ग्रंग्रेजों के बाद मौजूदा पूंजीपितयों के ही हाथों में मुल्क का भावी शासन-सूत्र जायगा? स्पष्टत: यह कांग्रेस की नीति नहीं हो सकती है; क्योंकि हमने ग्रक्सर यह ऐलान किया है कि हम जनता के शोषण के विरुद्ध हैं। इसलिए हमें बाध्य होकर जनता को शक्तिशाली बनाने का उद्योग करना चाहिए, ताकि भारत से साम्राज्य-शाही का ग्रन्त होते ही वह सफलतापूर्वक ग्रपने हाथों में हुकूमत रख सके।

जनता को श्रौर उसके जिरये कांग्रेस-संगठन को मजबूत बनाना श्रपने उद्देश्य के लिए ही जरूरी नहीं है, बिल्क लड़ाई के लिए भी जरूरी है। सिर्फ जनता ही उस लड़ाई को सच्ची ताकत दे सकती है, सिर्फ बही राजनैतिक लड़ाई को श्राखिर तक लड़ सकती है।

इस तरह समाजवादी दृष्टिकोण हमारी मौजूदा लड़ाई में हमें मदद देता है। यह बेकार किताबी बातों की बहस बढ़ाने श्रौर उलझनों-से भरे हुए सुदूर भविष्य का सवाल नहीं है, बल्कि अपनी नीति को श्रभी निश्चित कर लेने का प्रश्न है, ताकि हम अपने राजनैतिक संग्राम को श्रिधिक शक्ति-शाली और पुरश्रसर बना सकें। यह समाजवाद नहीं है। यह साम्राज्यवाद-विरोधी बात है। समाजवादी दृष्टिकोण से देखा गया राजनैतिक पहलू है।

समाजवाद इससे ग्रीर ग्रागे जाता है। उसका ध्येय है पूंजीवाद की लाश पर सभाज का निर्माण। यह ग्राज मुमिकन नहीं है। इसिलए कुछ लोगों का खयाल है कि इस पर सोचना बेमौके ग्रीर सिर्फ ज्ञान-वर्धन की बात होगी। लेकिन यह दोषपूर्ण है, क्योंकि ध्येय का स्पष्टीकरण—भले ही उसका हम निश्चय न करें—ग्रीर उस पर सोचना ग्रागे बढ़ने में मदद करता है। राजनैतिक स्वतन्त्रता हासिल होने के बाद शासन किसके हाथों में ग्रायगा? इसपर विचार करना जरूरी है; क्योंकि सामाजिक परिवर्तन इसी पर निर्भर करेगा। ग्रीर, ग्रगर हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं तो उन्हीं को यह 'शासन' कार्यरूप में लाने के लिए मिलना चाहिए। ग्रगर हमारा उद्देश्य यह नहीं है तो इसका मतलब यह होता है कि हमारा संग्राम 'ग्रपरिवर्तनवादी' पूंजीपतियों का मार्ग निष्कंटक बनाने के लिए हैं।

समाजवादी तरीका मार्क्सवादी तरीका है। यह भूत ग्रौर वर्तमान इतिहास का ग्रध्ययन करने का तरीका है। मार्क्स की महत्ता ग्राज कोई ग्रस्वीकार नहीं करेगा; लेकिन बहुत कम ग्रादमी ग्रनुभव करेंगे कि उसने घटनाग्रों का जैसा मतलब लगाया है उससे इतिहास का लम्बा ग्रौर थकाऊ मार्ग प्रकाशमय हो गया है। यह कोई ग्राकिसमक ग्रौर चमत्कारपूर्ण नई बात नहीं थी। इसकी जड़ें भूतकाल में ही गहराई तक चली गई थीं। यह पुराने ग्रीकों, रोमनों तथा रिनेसां (जागृति) के ग्रौर उसके ग्रागे के विचारकों को मालूम था। उन्होंने इतिहास को ग्रान्दोलन के रूप में समझा ग्रौर समझा विचारों तथा स्वार्थों के संघर्ष के रूप में। मार्क्स ने इस पुराने दर्शन (फिलासफी) को विज्ञान का ग्राधार देकर विकसित किया ग्रौर दुनिया के ग्रागे ऐसे सुन्दर ढंग से रक्खा कि लोग मुग्ध हो गए। हो सकता है कि इसमें कोई

गलती हो या इघर-उघर कुछ बातों पर ज्यादा जोर डाला गया हो। तयशुदा सिद्धान्तों के रूप में नहीं, बिल्क सामाजिक परिवर्तन ग्रौर इतिहास समझने के एक नए वैज्ञानिक ढंग के रूप में हमें इसे देखना चाहिए। इस व्यर्थ बात को तूल देकर कहा जाता है कि मार्क्स ने जीवन के ग्रार्थिक पहलू को ही ग्रधिक महत्व दिया है। उसने ऐसा जरूर किया है, क्योंकि यह ग्रावश्यक था ग्रौर लोग इसे भुला देने की तरफ झुक रहे थे, लेकिन उसने दूसरे पहलुओं की कभी ग्रवहेलना नहीं की है ग्रौर उन ताकतों पर ज्यादा जोर दिया है जिनकी वजह से लोगों में जान ग्रा गई है ग्रौर घटनाग्रों को रूप मिला है।

मार्क्स एक ऐसा नाम है, जो उसके बारे में कम जानने वालों को भयभीत कर देता है। उसके लिए इस सम्बन्ध में एक बहुत म्रादरणीय भ्रौर सम्मानित ब्रिटिश लिबरल ने, जो हींगज क्रान्तिकारी नहीं हैं, थोड़े दिन पहले जो-कुछ कहा है, वह दिलचस्प हो सकता है। जून १६३१ में लार्ड लोथियन ने लंदन-स्कूल म्राव इकनामिक्स के सालाना जलसे के मौके पर म्रपने भाषण में कहा था:

"हम लोग बहुत दिन से जो सोचने के म्रादी हो गए हैं, क्या उसकी अपेक्षा मौजूदा समाज की बुराइयों की मार्क्स द्वारा की गई तजवीज में कुछ ज्यादा सचाई नहीं हैं? में मानता हूं कि मार्क्स ग्रौर लेनिन की भिवष्यवाणियां ग्रत्यन्त कठोर रूप में सच हो रही हैं। जब हम पश्चिमी दुनिया की तरफ, जैसी की वह है, ग्रौर उसकी हमेशा की तकलीफों की भ्रोर निगाह डालते हैं, तो क्या यह साफ मालूम नहीं देता कि हमें उसके मूल कारणों को—श्रबतक हम जिस हद तक पहुंचने के श्रादी हो गए हैं उससे कहीं श्रधिक गहराई के साथ—जरूर ढूंढ़ निकालना चाहिए? ग्रौर जब हम ऐसा करेंगे, हम देखेंगे कि मार्क्स की तजवीज बहुत कुछ सही है।"

ऐसे व्यक्ति का, जो हिन्दुस्तान का वाइसराय श्रासानी से हो सकता है, ऊपर लिखी बातों को स्वीकार कर लेना कुछ महत्व रखता है। श्रपने वातावरण के दबाव ग्रौर ग्रपनी श्रेणी की द्वेष-भावना के होते हुए भी उसकी तीव्र बुद्धि मार्क्स की तजवीज की तरफ खिचे बिना न रह सकी। हो सकता है, पिछले सालों में लार्ड लोथियन के विचार बदल गए हों। मैं नहीं कह सकता, १६३१ में उन्होंने जो कुछ कहा उसपर किस हद तक वह आज कायम हैं। लेकिन आज मार्क्स का सिद्धान्त कांग्रेस के सामने नहीं है। उसके सामने बात तो यह है कि या तो हम फैली हुई बुराइयों से लड़ें या उनके कारणों को ढूंढ़ निकालें। जो लोग बुराइयों के खुद शिकार हैं, वे ज्यादा कर क्या सकते हैं? उन्हें याद रखना चाहिए, वे कुपरिणामों से लड़ते हैं, उनके कारणों से नहीं। वे अन्तर्मुखी आन्दोलन को रोकते हैं, उसके रुख को नहीं बदलते, वे मर्ज को दबाते हैं, दूर नहीं करते।"

वास्तिविक समस्या है—परिणाम या कारण। ग्रगर हम कारण ढूंढ़ना चाहते हैं, जैसा कि हमें जरूर चाहिए, तो समाजवादी विश्लेषण उस पर प्रकाश डालेगा। ग्रौर इस तरह समाजवाद, हालांकि समाजवादी शासन— स्टेट—सुदूर भविष्य का एक सपना हो सकता है ग्रौर हममें से बहुतेरे उसे भोगने के लिए जिन्दा नहीं रह सकते वर्तमान समय में खतरे से बचाने वाला प्रकाश है, जो हमारे पथ को ग्रालोकित करता है।

समाजवादी ऐसा ही अनुभव करते हैं, लेकिन उन्हें यह जानना जरूरी है कि बहुतरे दूसरे लोग, मौजूदा संग्राम के उनके साथी, ऐसा नहीं सोचते। उन्हें ग्रपने को ज्यादा अक्लमन्द समझकर—जैसा कि कुछ समझते हैं—ग्रपना ग्रलहदा गिरोह नहीं बना लेना चाहिए। वे दूसरे तरीकों से ग्रपना काम निकाल सकते हैं ग्रौर उनके दूसरे साथी ग्रौर बहुत ग्रंशों में समूचा देश उनके तरीके से सोचने को जीते जा सकते हैं; क्योंकि हम भले ही समाजवाद के बारे में सहमत या ग्रसहमत हों, पर स्वाधीनता के लक्ष्य की ग्रोर तो एक साथ कूच करते हैं।

#### : १६ :

## किसान-मजदूर संस्थाएं त्रौर कांग्रेस

मेरे पास विभिन्न कांग्रेस कमेटियों ग्रौर कांग्रेसमैंनों के ग्रनेक पत्र ग्राये हैं, जिनमें यह पूछा गया है कि कांग्रेसमैंनों का किसान-मजदूर संस्थाग्रों के प्रति क्या कर्तव्य है ? इस प्रकार में मंघ बनाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए या नहीं ? यदि उनको बनाने दिया जाय तो उनका कांग्रेस से क्या सस्बन्ध हो ? कई प्रान्तों में ये समस्यायें पैदा हो गई हैं, इन पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए । कभी-कभी ये समस्याएं पूर्णतया व्यक्तिगत, कभी-कभी प्रान्तीय होती हैं; किन्तु इनके पीछे महत्वपूर्ण बातें छिपी होती हैं । स्थानीय समस्याएं जब हमारे सामने ग्राती हैं तो उनके विशेष ग्रंगों तथा उनके साथ जिन व्यक्तियों का सम्बन्ध है, उनके बारे में भी विचार करना ग्रावश्यक होता है । इसके साथ ही हमें इन मामलों की तह में जाने के पहले सिद्धान्तों ग्रौर मुख्य समस्याग्रों को पूरी तरह से ध्यान में रखना चाहिए।

ये समस्याएं क्यों पैदा हुई ? ये कुछ व्यक्तियों के प्रश्न से पैदा नहीं हुई; बिल्क उस हलचल का पिरणाम हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं। यह इस बात का चिह्न है कि जनसाधारण में जागृति पैदा हो रही है और हमारा भ्रान्दोलन जड़ पकड़ता जा रहा है। ये जागृति के भ्रान्दोलन से ही पैदा हुई हैं, ग्रतः इसका श्रेय भी कांग्रेस को ही मिलना चाहिए। कांग्रेस ने इसके लिए लगातार कोशिश की है। इसलिए भ्रगर कामयाबी मिलती है तो कांग्रेसमैनों को उसे भ्रपनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। इस भ्रान्दोलन के साथ कभी-कभी हमारे सामने कठिनाइयां ग्रा जाती हैं, फिर भी इसका हमें स्वागत करना ही चाहिए।

ऐसी स्थिति कुदरतन ही थोड़ी-बहुत विषम होती है। कांग्रेस ही देश की एकमात्र राजनैतिक प्रतिनिधि संस्था है। किसान या मजदूर-संस्थाएं तो वर्ग-विशेष की संस्थाएं हैं। वे केवल श्रपने वर्ग की उन्नित चाहती हैं। कांग्रेस राजनैतिक बातों को ले कर लड़ती है। श्रमजीवियों की संस्था कियाशील ग्रौर ग्राधिक दर्जे पर लड़ती है। दोनों की प्रगित में कोई विशेष भेद नहीं होता। साथ ही हमारी जहा-जहद बढ़ने के साथ-साथ राजनैतिक जागृति पैदा होती जाती है इसमें दोनों की प्रगित, बहुत-दूर तक, एक ही-सी रहती है। कांग्रेस का जन-साधारण से सम्पर्क है ग्रौर कांग्रेस जन-साधारण की सबसे बड़ी संस्था है, इसलिए जनता की यानी श्रमजीवियों, किसानों ग्रौर दूसरों की ग्राधिक मांगों के लिए जहो-जहद करना जरूरी है। किसान ग्रौर मजदूर-संस्थाएं भी इसके ग्रलावा ग्रौर कुछ नहीं करतीं। कांग्रेस ग्रौर मजदूर-संस्थाएं भी इसके ग्रलावा ग्रौर कुछ नहीं करतीं। कांग्रेस ग्रौर मजदूर-संस्थामों को यह समझना होगा कि ग्राधिक कठिनाइयां तबतक हल नहीं हो सकतीं जबतक राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त होकर जन साधारण के हाथों में सत्ता न ग्रा जाय। इस तरह से दोनों में सामंजस्य हो जायगा ग्रौर साम्राज्यवाद के खिलाफ संयुक्त मोरचा कायम किया जा सकेगा।

हरेक गुलाम देश में राजनैतिक समस्या ही सर्वोपिर होती है। इस कारण कांग्रेस स्वयं ही देश की सर्वोपिर संस्था हो जायगी; किन्तु गत वर्षों की ग्राजादी की जदो-जहद के कारण कांग्रेस को यह स्थान पहले ही प्राप्त हो चुका है। ग्राज कांग्रेस ग्रत्यन्त शिक्तशाली हो गई है। उसे जन-साधारण का समर्थन प्राप्त है तथा किसान ग्रीर मजदूर भी ग्रपने संघों की ग्रपेक्षा उससे ही ग्रधिक प्रभावित होते हैं। कांग्रेस को यह शिक्त केवल ग्रपने राजनैतिक कार्यक्रम की वजह से नहीं मिली; किन्तु उसने जनता की सेवा की, त्याग किया तथा उससे ग्रपना सम्पर्क स्थापित किया। जन-साधारण पूरी तरह समझ गए हैं कि कांग्रेस उनकी ग्रार्थिक तंगी को दूर करना चाहती है। देश के कई स्थानों में कांग्रेस के शिक्तशाली होने का मुख्य कारण यही है।

श्रार्थिक श्रीर राजनैतिक दृष्टिकोण से देखने से पता चलता है कि कांग्रेस को शक्तिशाली बनाना बेहद जरूरी है। जिस काम से वह कमजोर पड़ती है, उससे म्राजादी की जद्दो-जहद ही कमजोर नहीं पड़ती, बल्कि किसान ग्रौर मजदूर-म्रान्दोलन को भी हानि पहुंचती है। ग्रभी किसान ग्रौर मजदूर म्रान्दोलन इतना शिक्तिशाली नहीं है कि बिना कांग्रेस के चल सके। इसी तरह से देश की समस्त संस्थाएं म्राज यह कह रही हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में साम्राज्य विरोधी मोरचा स्थापित किया जाय। कांग्रेस स्वयं ही संयुक्त मोरचा स्थापित करने पर जोर दे रही है।

इन बातों के ग्रलावा कांग्रेस को राष्ट्रीय संस्था ही रहना है, इसलिए यह सदा मजदूरों, किसानों तथा ग्रन्य वर्गों की मांगों के लिए प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। यह मजदूर-संघ या किसान-सभा की तरह का कार्य नहीं कर सकती। जहां इसका किसानों से बहुत ग्रधिक सम्बन्ध है वहां यह किसान-सभा की तरह काम करती है। कांग्रेस की नीति देश-व्यापी किसान-ग्रान्दोलन ग्रारम्भ करने की है ग्रौर यह सदा ही रहेगी। इसके साथ-ही साथ जबतक कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस रहेगी ग्रौर उसमें एकदम कोई तब्दीली नहीं होगी, तबतक नेतृत्व विशेषतया निम्न मध्य श्रेणी के हाथों में ही रहेगा।

ये तो भविष्य की बातें हैं। हमारा सम्बन्ध तो मौजूदा स्थिति से है। इस समय सामने दो समस्याएं हैं: (१) कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था है जो हमें हमारे उद्देश्य तक पहुंचा सकती है, ग्रतः इसको शिक्तशाली बनाना चाहिए, ग्रौर (२) जन-साधारण में बढ़ती हुई जागृति। यदि इन बातों में एकता हो जाय तो ग्रान्दोलन मजबूत हो जायगा ग्रौर उद्देश्य की पूर्ति भी हो जायगी। इसी सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हुए जन-साधारण से सम्पर्क बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। यह बात हिन्दू, सिख, मुसलमान ग्रौर ईसाई जन-साधारण पर भी लागू होती है। साम्प्रदायिक मतभेद का इस कार्यक्रम पर तिनक भी प्रभाव नहीं पड़ता। हम मुस्लिम जन-सम्पर्क की बात कहते हैं; किन्तु यह बात कोई साम्प्रदायिक ग्रान्दोलन नहीं है जिससे मुसलमानों का ही सम्बन्ध हो। हमारा कार्यक्रम हिन्दू-मुसलमानों तथा ग्रन्य सम्प्रदायों के लिए एकता ही है। मुसलमानों में

कार्य करने के लिए कार्यकर्ताभ्रों का ध्यान भ्राकिषत करने के लिए ही हम 'मुस्लिम जन-सम्पर्क' शब्द का प्रयोग करते हैं।

जन-साधारण से दो प्रकार से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। एक तरीका तो यह है कि हम उन्हें कांग्रेस का सदस्य बनावें ग्रौर ग्राम-कमेटियों की स्थापना करें। दूसरा यह है कि किसान ग्रौर मजदूर-संघों से सम्बन्ध स्थापित करें। हमारे लिए पहला मार्ग ही उचित है। बिना पहले मार्ग को ग्रहण किए दूसरे पर चला ही नहीं जा सकता; क्योंकि दूसरा पहले से सम्बन्धित है। यदि कांग्रेस का जन-साधारण से सम्पर्क नहीं होगा तो उसपर मध्यम श्रेणी का प्रभाव होना ग्रनिवार्य है। इस प्रकार वह श्रपना दृष्टिकोण जन-साधारण का दृष्टिकोण न रख सकेगी। ग्रतः प्रत्येक कांग्रेसमैन का, विशेषतया उसका जो किसान-मजदूरों के हितों को ग्रधिक प्रिय समझता है, कर्तव्य है कि वह उन्हें कांग्रेस के सदस्य बना कर ग्राम-कमेटियां स्थापित करे।

कुछ दिन हुए इस बात पर विचार किया गया था कि किसान ग्रौर मजदूर-संघों का कांग्रेस से सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाय ग्रौर इसके लिए उन्हें कांग्रेस में प्रतिनिधित्व दे दिया जाय। इसपर ग्राज भी विचार हो रहा है। इसके लिए कांग्रेस के विधान में परिवर्तन करना होगा। मैं नहीं जानता कि परिवर्तन हो सकता है या नहीं ग्रौर ग्रगर हो सकेगा तो कब? व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को मान लेने के पक्ष में हूं। युक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने जिस बात की सिफारिश की है उसपर धीरे-धीरे ग्रमल होना चाहिए। शुरू में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा; क्योंकि ऐसे संघ, जो ग्रच्छी तरह से संगठित हैं, बहुत कम हैं। साथ ही उन्हें ग्रपने से सम्बन्धित करने के लिए कांग्रेस कुछ शर्तें भी रख देगी। इस समय तो यह सवाल ही पैदा नहीं होता; क्योंकि कांग्रेस-विधान में इसके लिए स्थान ही नहीं है। यह बहस का सवाल है, इसलिए इस समय हमें इधर ग्रधिक ध्यान नहीं देना है। जो व्यक्ति इस प्रकार के परिवर्तन के पक्ष में हैं, उन्हें जानना चाहिए कि परिवर्तन के लिए वे कांग्रेस के बाहर रहते हुए ग्रधिक जोर

नहीं डाल सकते। उन्हें इसके लिए मजदूरों श्रौर किसानों को श्रधिक संख्या में कांग्रेस का सदस्य बनाना पड़ेगा। यदि कांग्रेस के बाहर की संस्थाश्रों में इतनी शक्ति हो जायगी कि वे कांग्रेस को किसी बात के लिए विवश कर दें तो इसका श्रयं होगा कि उनकी कांग्रेस से श्रधिक शक्ति है। ऐसी दशा में तो उन्हें कांग्रेस से सम्बन्धित होने की श्रावश्यकता ही नहीं पड़ेगी; किन्तु ऐसा होना मुमकिन नहीं।

यह सब ठीक है; पर इस समय हमें इससे कुछ नहीं लेना। स्थानीय कांग्रेस-कमेटियों श्रौर किसान-मजदूर संस्थाग्रों में सहयोग की भावना बढ़ती जा रही है। कहीं-कहीं दोनों की बेजाब्ता कमेटियां भी बनी हुई हैं। ग्रिधिकतर इनमें काम करने वाले भी कांग्रेस-कार्यकर्त्ता ही होते हैं। इसिलए दोनों के सहयोग में कोई कठिनाई नहीं है। यह बात दोनों में है; किन्तु इसके ग्रलावा चारों ग्रोर इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि दोनों में सहयोग होना चाहिए ग्रौर यह है भी बहुत जरूरी।

किसानों और मजदूरों को कांग्रेस का सदस्य बनाने के बारे में ऊपर विस्तार-पूर्वक विवेचना कर ली गई है। ग्रब हमें यह भी विचार करना चाहिए कि मजदूरों ग्रौर किसानों का स्वतंत्र संगठन होना चाहिए या नहीं। इस बात में तिनक भी संदेह नहीं कि किसानों ग्रौर मजदूरों को ग्रपना संगठन करने का ग्रधिकार पुरतेनी है। यह एक प्रकार का मौलिक ग्रधिकार है, जिसे कांग्रेस सदा स्वीकार करती रही है। इस सम्बन्ध में किसी भी दलील की ग्रावश्यकता नहीं। इतना ही नहीं; बल्कि कांग्रेस तो एक कदम ग्रौर ग्रागे बढ़ गई है। उसने सैद्धान्तिक रूप में ऐसी संस्थाएं स्थापित करने का ग्राश्वासन दिया है।

श्रमजीवी मजदूरों का मामला तो किसानों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। मेरी धारणा है कि जो व्यक्ति मजदूर-ग्रान्दोलन में दिलचस्पी रखता है, उसे यह मानना पड़ेगा कि मजदूरों का अपने को संगठित करना मुख्य कर्त्तव्य है। मजदूर-श्रान्दोलन वर्तमान उद्योग-धन्धों का अनिवार्य हिस्सा है। उद्योग-धंधे जितने बढ़ेंगे उतना ही यह आन्दोलन भी बढ़ेगा। कांग्रेस जन- साघारण से सम्पर्क रखने के कारण मजदूर-संघों का कार्य नहीं कर सकती समय-समय पर मजदूरों की जो समस्याएं ग्रौर झगड़े उठते हैं, उनका मजदूर-संघ ही निपटारा कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेसमैनों को मजदूर-संघों के बनाने में सहायता देनी चाहिए, ग्रौर जहांतक हो सके, वे दैनिक झगड़ों में भी मजदूरों की सहायता करें। स्थानीय कांग्रेस-कमेटी ग्रौर मजदूर-संघ को सहयोगपूर्वक कार्य करना चाहिए। मैं मानता हूं कि मजदूर-संघ कांग्रेस के ग्रधीन नहीं है ग्रौर न उसके नियन्त्रण में ही हैं; किन्तु उन्हें यह मानना चाहिए कि राजनैतिक मामलों में कांग्रेस ही नेतृत्व स्वीकार करे। ग्राधिक मामलों में तथा मजदूरों की ग्रन्य शिकायतों के सम्बन्ध में मजदूर-संघ ग्रपना जो चाहे सो कार्यक्रम रख सकते हैं, चाहे वह कांग्रेस के कार्यक्रम की ग्रपेक्षा ग्रधिक ग्रग्रामी हो। कांग्रेसमैन भी व्यक्तिगत रूप से मजदूर-संघों के सदस्य या सहायक हो सकते हैं। इस प्रकार वे उन्हें परामर्श भी दे सकते हैं। किसी कांग्रेस-कमेटी को मजदूर-संघ पर नियन्त्रण रखने का यत्न नहीं करना चाहिए।

शहरों के तांगेवाले, ठेलेवाले, इक्केवाले, मल्लाह, पत्थर तोड़नेवाले, मामूली क्लर्क, प्रेस-कर्मचारी, भंगी इत्यादि को भी खलग-अलग अपने संघ बनाने का पूर्ण अधिकार है। इन्हें कांग्रेस का सदस्य भी बनाया जा सकता है; किन्तु कुछ इनकी अपनी समस्याएं भी हैं तथा संगठन से ये शक्तिशाली भी होते हैं और इनमें आत्म विश्वास भी पैदा होता है। बाद में ये कांग्रेस में भी आसानी से कार्य कर सकेंगे। इसका सीधा अर्थ यह होगा कि कांग्रेसमैन इनके सीधे सम्पर्क में हैं और आवश्यकता पड़ने पर इनको सहायता भी देते हैं।

नगरों में जो ग्रर्द्धमजदूर सभाएं ग्रीर संस्थाएं बनती हैं, वे सफल नहीं होतीं; क्योंकि उनके हितों में सामंजस्य नहीं होता। उनके कांग्रेस में ग्राने से ही सहयोग पैदा ही सकता है।

किसानों की श्रहम समस्या रह जाती है। उनकी समस्या हमारी तमाम समस्याग्नों की बनिस्बत जरूरी है। किसान-वर्ग में मैं किसानों की भांति पंजाब तथा अन्य प्रान्तों के छोटे-छोटे जमींदारों, युक्तप्रान्त और बिहार के किसानों व बंगाल और उड़ीसा के कुषकों को भी समझता हूं। इन सबपर एक ही व्यवहार लागू नहीं हो सकता। उसमें भिन्नता होगी। इस समय तो मैं कांग्रेस के साथ संस्थात्रों के सम्बन्ध पर विचार कर रहा हूं।

कांग्रेस ने किसानों के संगठन को श्रधिकारपूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है। सैद्धान्तिक रूप से मैंने जो विचार मजदूर-संघों के प्रति प्रकट किये हैं, वे उन पर भी लागू होते हैं; किन्तु उनमें फर्क भी है। कारखानों इत्यादि में काम करने वाले मजदूरों को संगठित करना सुगम है; क्योंकि वे एक साथ रहते हैं श्रौर कन्धे-से-कन्धा भिड़ाकर काम करते हैं श्रौर उनकी कठिनाइयां भी करीब-करीब एक-सी ही होती हैं। किसानों का संगठन करना उनकी बिनस्बत ज्यादा मुश्किल है; क्योंकि वे बिखरे रहते हें श्रौर वे सामूहिक दृष्टि से नहीं सोचते; बिल्क व्यक्तिगत हितों के सामने रख कर ही सोचते हैं। कांग्रेस का कार्य करते समय हमें इन कठिनाइयों का श्रनुभव हो चुका है श्रौर हमने देखा है कि यद्यपि किसानों पर कांग्रेस का ज्यादा-से-ज्यादा श्रसर है, किन्तु उनमें से कांग्रेस के सदस्य बहुत कम हैं। करोड़ों किसान कांग्रेस पर श्रद्धा रखते हैं; किन्तु सदस्य इसकी बनिस्बत बहुत ही थोड़े हैं।

जिन गांवों में कांग्रेस-कमेटियां जोरों से काम कर रही हैं, वहां किसान-संघ बनाने से कोई लाभ नहीं; क्योंकि इससे शक्ति का अपव्यय होगा और दोहरा प्रयत्न भी करना पड़ेगा। ग्रामीण कांग्रेस को ही अपनी संस्था समझते हैं। हमने देखा है, कई स्थानों में किसान-आन्दोलन शक्तिशाली होते हुए भी वहां किसान-संघों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। जिन गांवों में कांग्रेस कमेटियां ठीक तरह कार्य नहीं कर रही हैं, वहां देर या जल्दी से किसान-संस्थाएं जरूर उनकी पूर्ति करेंगी। यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि किसानों में जागृति पैदा हो रही है और उनमें यह भावना श्राती जा रही है। कि उन्हें इस असह्य दशा से अपना छुटकारा करना चाहिए। यद्यपि इस जागृति का मुख्य कारण आर्थिक तंगी है; किन्तु कांग्रेस के नेतृत्व में ग्राजादी की जदो-जहद से भी उन्हें प्रोत्साहन मिला है ग्रीर उन्हें बहुत-सी ऐसी बातों का ज्ञान हो गया है जिन्हें वे ग्राज तक निर्जीव प्राणी के समान सहन कर रहे थे। उन्हें संगठन की ग्रहमियत तथा सामूहिक कार्यों की ताकत का भी पता चल गया है। इसलिए वे इंतजार में हैं। ग्रगर कांग्रेस उनकी ग्रोर ग्राकर्षित न हुई तो कोई ग्रीर संस्था उस ग्रोर जायगी ग्रीर वे उसका साथ देंगे। लेकिन वही संस्था उनके हृदय में स्थान प्राप्त कर सकती है जो उनकी मुसीबतों को दूर करने का मार्ग उन्हें दिखायगी।

हम देख रहे हैं कि आज ऐसे आदमी भी किसानों का दुःख दूर करने श्रीर उन्हें आर्थिक तंगी से मुक्त करने की बात कह रहे हैं। जिन्होंने इससे पूर्व कभी भी किसानों की श्रोर ध्यान नहीं दिया होगा। राजनैतिक प्रति-गामी भी आज किसान-कार्यक्रम की बातें कर रहें हैं। राजनैतिक प्रति-गामियों ने कभी उनको न लाभ पहुंचाया श्रीर न पहुंचा सकते हैं, लेकिन इससे हमें यह साफ तौर से भालूम हो जाता है कि आज हवा का रुख किस श्रोर है। श्रव हमें गांवों के उन झोपड़ों की श्रोर ध्यान देना चाहिए जिनमें हमारे मुसीबतजदा किसान भाई रहते हैं। यदि उनके दुःख दूर न किये गए तो एकदम उथल-पुथल मच जायगी। भारत की सबसे बड़ी समस्या किसानों की समस्या है।

कांग्रेस ने पूरी तरह से इस बात को महसूस कर लिया है। इसलिए राजनैतिक कामों में लगे रहने के बावजूद कांग्रेस ने किसान-कार्यक्रम तैयार किया है। हालांकि यह कार्यक्रम उनके दुःखों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता, फिर भी उससे उनका बोझ कुछ तो हलका होगा। मेरी समझ में कांग्रेस द्वारा तैयार किया गया किसान-कार्यक्रम किसान-संघों द्वारा तैयार किये गए कार्य-क्रम से बहुत भिन्न नहीं है। पर केवल कार्यक्रम तैयार करना ही काफी नहीं है। किसानों में हमें उस कार्यक्रम को फैलाना चाहिए। उसके ग्राधार पर ही हुमें ग्रपनी योजनाएं बनानी होंगी। भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न योजनाएं बनेंगी। प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटियों तथा धारा- सभाग्रों की कांग्रेस-पार्टियों को योजनाएं बनानी चाहिए। हम इस कार्य-कम को इस समय चाहे ग्रमल में न ला सकें; लेकिन समय ग्राने पर उसे ग्रमल में लाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए।

दूसरे देशों में भी ऐसा ही हुआ है। इसलिए यहां भी किसान-संघों का बनाना जरूरी है।

यह बहुत ग्रावश्यक है कि किसान-संघों ग्रीर कांग्रेस में ग्रापस में लड़ाई न हो। यह दोनों के लिए ही, विशेषतया किसान-संघों के लिए, घातक होगा। यदि ग्रामीण ग्रधिक संख्या में कांग्रेस के सदस्य होंगे तथा प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता उनके कार्य में दिलचस्पी लेंगे तो ग्रापस में झगड़े की भावना ग्रा ही नहीं सकती ग्रीर एक प्रकार से वे कांग्रेस का ही एक ग्रंग हो जायंगे।

इस प्रकार सम्बन्ध स्थापित करने में किठनाइयां भी पड़ेंगी ग्रौर कभी-कभी मतभेद हो जाने का भी डर होगा। हमें इसका सामना करना होगा। हमारी राजनैतिक समस्याएं जितनी वास्तविक होती जाती हैं, उतना ही उनका सम्बन्ध हमारी दैनिक समस्याग्रों से होता जाता है। समस्याग्रों का रूप नित्य बदलता रहता है। उनमें विपमता भी उत्पन्न होती रहती है। जीवन ही विषम है, हमें किसी-न-किसी प्रकार इन्हें सुलझाना होगा।

जो बात सैद्धान्तिक रूप से टीक होती है, वह सदा काम में लाने पर ठीक उतरती हो, ऐसा नहीं है। किसान-संस्थाओं के प्लेटफार्म का उपयोग कभी-कभी कांग्रेस के खिलाफ भी हो जाता है। प्रतिक्रियावादी भी उससे लाभ उठा लेते हैं ग्रौर कभी-कभी स्थानीय कांग्रेस के पदाधिकारियों से ग्रसंतुष्ट होकर कुछ व्यक्ति इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। कांग्रेस-द्रोही तथा वे व्यक्ति जिनपर ग्रनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, इन्हें ग्रपना ग्रह्डा बना लेते हैं।

इस प्रकार की बातें सर्वथा ग्रापत्तिजनक हैं। समस्त कांग्रेसमैनों को इसका विरोध करना चा।हए। इससे कांग्रेस के उद्देश्य को तो नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन किसानों में गोल-माल हो जाती है। राष्ट्रीय झण्डे का ग्रपमान, चाहे कोई भी करे, सहन नहीं किया जा सकता। हमें लाल झण्डे से कोई शिकायत नहीं। मैं उसकी इज्जत करता हूं। लाल झण्डा मजदूरों की जद्दो-जहद की निशानी है। लेकिन उसकी राष्ट्रीय झण्डे से होड़ लगाना ठीक नहीं है।

कांग्रेस पर किए जाने वाले आक्रमण को हम सहन नहीं कर सकते। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वें कांग्रेस को हानि पहुंचाते हैं। इससे मेरा यह मतलब नहीं कि कांग्रेस की आलोचना न की जाय। आलोचना करने की सबको स्वतन्त्रता है। किसी भी संस्था के जीवन की यह निशानी है। ऐसी घटनाएं मामूली तौर पर स्थानीय होती हैं और उन पर स्थानीय रूप से विचार होना चाहिए। अगर जरूरत मालूम पड़े तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास इसकी रिपोर्ट भेजी जा सकती है। यदि कोई कांग्रेसमैन बार-बार कांग्रेस पर छींटे डालने की कोशिश करता है और कांग्रेस की मर्यादा को हानि पहुंचाता है तो उसके मामले पर प्रान्तीय कमेटी में विचार होना चाहिए।

इस महान् समस्या को सुलझाने के लिए हमें किसानों से सीधा सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए। मेरा विचार है कि हमें किसान-सभाग्रों के साथ सहयोग कर दोस्ती का सम्बन्ध कायम करना चाहिए और हर तरह से कोशिश करनी चाहिए कि दोनों में ग्रापस में झगड़ा न होने पावे। जिन उसूलों पर हमें चलना है, वे बिलकुल स्पष्ट हैं; लेकिन किसान भी उतने ही मुख्य हैं ग्रीर ग्रगर किसान ठीक-ठीक काम करते हैं तो मुसीबतें ग्रीर झगड़े कम-से-कम होने चाहिए।

२८ जून, १९३७

: 20:

## मजदूर और कांग्रेस

ग्राज दुनिया जिस भारी सामाजिक और ग्राधिक संकट में होकर ग्रुजर रही है, उसमें मजदूरों के सामने बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है; क्योंिक ग्रानिवार्य रूप से ग्रादर्शवादी नेतृत्व का बोझ मजदूर के ही हाथ रहता है। दुनियाभर में मजदूरों ग्रीर स्थापित स्वार्थों में भारी लड़ाई चल रही है, दाव ऊंचे लगे हैं ग्रीर इसलिए हम ग्रपनी राष्ट्रीय व सामाजिक लड़ाई में भामूली परिवर्तन कराकर ही समझौता नहीं कर सकते हैं। ग्रगर हमें दुनिया की परिस्थित से फायदा उठाना है तो हमें पक्का विचार कर लेना चाहिए कि शासन-पद्धित को एकदम पूरी तरह बदलने के लिए हम लड़ेंगे। ग्रीर किसी से हमें संतोष न होगा, न ग्रीर किसी से हमारी समस्याएं ही सुलझेंगी।

श्राज हिन्दुस्तान में विचारों की कुछ गड़बड़ी फैल रही है। हिन्दुस्तान के पुराने राष्ट्रवादी ग्रादर्श दुनिया की मौजूदा हालतों से मेल नहीं खाते। इसलिए हिन्दुस्तान विचार करने का नया तरीका ग्रहण करने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह प्राचीन को बदल कर नये पर ग्राने की कोशिश बड़ा दु:ख दे रही है श्रौर गड़बड़ी पैदा कर रही है; लेकिन कोशिश जारी ही रहनी चाहिए; क्योंकि सिर्फ इसी तरह सामाजिक कोति के प्रगतिशील श्रादर्श को लेकर हिन्दुस्तान श्राजादी की ग्रोर दुनिया की लड़ाई में श्रच्छी तरह हिस्सा ले सकता है।

ऐसी सामाजिक लड़ाई में मजदूर का ध्यान हमेशा प्रमुख रहा है। इसिलए हिन्दुस्तान के मजदूरों को अपनी सुस्ती छोड़कर उठ बैठना चाहिए और अपने साथियों को लेकर बहादुरी और विश्वास के साथ परिस्थिति का मुकाबिला करना चाहिए। अपने डरपोक रुख को और मामूली सुधार के लिए मांगों को छोड़ देना चाहिए और ग्रहम मसलों में, जो हमारे और दुनिया के सामने हैं, हिस्सा लेना चाहिए। ऐसे ग्रवसर कम ही ग्राते

हैं। हिन्दुस्तानियों की स्राजादी के लिए हमारे राष्ट्रीय स्रान्दोलन स्रौर सामाजिक स्रौर र्य्यार्थिक स्रान्दोलन के साथ मिलकर चलना चाहिए।

मजदूर उत्पादक मजदूर-वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी वह वर्ग जो भविष्य का ग्रार्थिक ग्रौर ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्त्वपूर्ण वर्ग है। इसलिए मजदूर के लिए यह संभव है कि कांग्रेस की ग्रपेक्षा ग्रधिक स्पष्ट विचार रखे। उसूलन मजदूर मुल्क का बहुत ही क्रान्तिकारी दल होता है; क्योंकि भविष्य की शक्तियों का वह प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन दूसरे विदेशी शासन के मातहत मुल्कों की तरह, हिन्दुस्तान में, राष्ट्रीय समस्या सामाजिक समस्याग्रों को ढंक देती है ग्रौर राष्ट्रवाद सामाजिक लड़ाई की ग्रपेक्षा ग्रधिक क्रान्तिकारी है। फिर भी दुनिया की घटनाएं ग्रार्थिक मसलों को ग्रागे-से-ग्रागे लाती जा रही हैं ग्रौर राष्ट्रीय संस्थाएं भी इन्हीं मसलों से प्रभावित हो रही हैं।

में स्पष्ट रूप से देखता हूं कि मजदूरों को ट्रेड यूनियनों में या वैसे ही संघों में बिलकुल ग्रलहदा ग्रपना संगठन करना चाहिए, नहीं तो वह मिले हुए राष्ट्रीय दलों से विलीन हो जायंगे। साथ ही मजदूरों को यह भी महसूस करना चाहिए कि ग्राज मुल्क में राष्ट्रवाद सबसे मजबूत शक्ति है श्रोर उसे पूरी तरह से उन्हें सहयोग देना चाहिए। उन्हें ग्रार्थिक मसलों में उसपर प्रभाव डालने की कोशिश भी करनी चाहिए।

में कांग्रेस के अलावा मजदूरों की और कोई राजनैतिक पार्टी बनने के उसूलन खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे डर है कि आज ऐसी पार्टी बनने का नतीजा यह होगा कि कुछ व्यक्ति, जो मजदूर की कीमत पर अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मजदूर का शोषण करेंगे।

राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसा उसके नाम से पता चलता है, एक राष्ट्रीय संस्था है। उसका ध्येय हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय ग्राजादी हासिल करना है। उसमें बहुत-सी ऐसी श्रेणियां ग्रौर दल भी शामिल हैं, जिनके वास्तव में विरोधी सामाजिक हित हैं, लेकिन इस बक्त एक सामान्य राष्ट्रीय प्लेटफार्म उन्हें संगठित रख रहा है। पिछले सालों में कांग्रेस का झुकाव समाजवादी कार्यक्रम की ग्रोर हुग्रा है, लेकिन सामजवादी होने से वह बहुत दूर है।

निजी तौर पर में चाहूँगा कि कांग्रेस खूब ग्रागे बढ़े ग्रौर पूरा समाज-बादी कार्यकम ग्रहण कर ले। में भी यही मानता हूं कि ग्राज कांग्रेस में ऐसे बहुत से दल हैं जो विचारों में बहुत पिछड़े हुए हैं ग्रौर कांग्रेस को ग्रागे बढ़ने से रोकते हैं। यह सब मानते हुए भी, मुझे जरा भी शुबहा नहीं है कि कांग्रेस हिन्दुस्तान में कहीं ग्रधिक युद्धशील संस्था रही है। मुझे उन ग्रादमियों पर बड़ी हंसी ग्राती है जो खुद तो कुछ करते-कराते नहीं हैं ग्रौर कांग्रेस पर दोष लगाते हैं कि यह युद्धशील नहीं है। हमारे बहुत से तथाकथित समाजवादी युद्धशीलता को सिर्फ कहने तक ही या उस पर बढ़-बढ़ कर बातें मारने तक ही सीमित रखते हैं। यह एक भारी खतरे की बात है।

उन कांग्रेसमैनों को जो मजदूरों के मामलों में दिलचस्पी रखते हैं, ग्रपने काम का रास्ता इस प्रकार बनाना चाहिए—वे ग्रलहदा-ग्रलहदा मजदूर-संघों में काम करें ग्रीर ग्रपनी ही एक विचार-धारा ग्रीर काम का कार्यक्रम बनाने में मजदूरों की मदद करें। वह कार्यक्रम जहां तक हो, युद्धशील हो, चाहे कांग्रेस के कार्यक्रम से ग्रागे हो। राष्ट्रीय कांग्रेस में, मजदूरों के कार्यक्रम से मेल रखते हुए, ग्राधिक स्थित को सामने रखने की कोशिश करनी चाहिए। ग्रनिवार्य रूप से कांग्रेस का कार्यक्रम, जहां तक विचारों का सम्बन्ध है, उतना ग्रागे नहीं होगा जितना मजदूरों का कार्यक्रम होगा; लेकिन युद्धशील कार्रवाइयों में सहयोग रखना भी बिलकुल संभव है। नवस्वर, १९३६

### ः १८ : बड़े श्रीर घरेलू उद्योग

निजी तौर पर में बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास में विश्वास करता हूं, फिर भी खादी-ग्रान्दोलन ग्रौर बड़े ग्रामोद्योग-संगठन का राजनैतिक, सामाजिक ग्रौर ग्राधिक कारणों से मेंने समर्थन किया है। मेरे विचार से इन दोनों में कोई ग्रावश्यक संघर्ष नहीं है। यों कभी-कभी दोनों के विकास में ग्रौर कुछ पहलुग्रों पर संघर्ष हो सकता है। इस मामले में में बड़ी हदतक गांधीजी के दृष्टि-बिन्दु का प्रतिनिधित्व नहीं करता; लेकिन व्यवहार में ग्रबतक हम दोनों के दृष्टि-बिन्दुग्रों में कभी कोई मार्के का संघर्ष नहीं हुग्रा।

यह मुझे साफ दीखता है कि कुछ मुख्य श्रौर महत्वपूर्ण उद्योग हैं जैसे रक्षा-उद्योग श्रौर जनसाधारण की भलाई के काम। ये बड़े पैमाने पर होने चाहिए। कुछ दूसरे उद्योग हैं, वे चाहे बड़े पैमाने पर हों या छोटे या घरेलू पैमाने पर। घरेलू पैमाने पर उद्योग होने के बारे में मतभेद हो सकता है। इस भेद-भाव के पीछे दृष्टिबिन्दु श्रौर सिद्धान्त का श्रन्तर है श्रौर श्री कुमारप्पा\* को जिस प्रकार में समझता हूं, उन्होंने भी इसी दृष्टिबन्दु के श्रंतर पर जोर दिया था। उनका कहना था कि वर्तमान बड़े पैमाने की पूंजीवादी प्रणाली वितरण की समस्या को दरगुजर करती है श्रौर उनका श्राधार हिंसा पर है। इसके साथ में पूर्णतया सहमत हूं। उनका सुझाव यह था कि घरेलू उद्योगों के बढ़ने में वितरण श्रच्छी प्रकार से होता है श्रौर उसमें हिंसा का तत्व भी बहुत कम होता है। इसके साथ भी में सहमत हूं, लेकिन इसमें श्रधिक सचाई नहीं है। वर्तमान श्राधिक ढांचा तो हिंसा और एकाधिकार पैदा करता है श्रौर सम्पत्ति को कुछ लोगों के हाथों में संचित कर देता है। बड़े उद्योग से श्रन्थाय श्रौर हिंसा नहीं श्राती;

<sup>\*</sup>गांघी-विचार-घारा के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री।

बल्कि प्राइवेट पूंजीवादी श्रौर फाइनेशियर उनके दुरुपयोग से ऐसा करते हैं। यह सच है कि बड़ी मशीनें श्रादमी का निर्माण श्रौर विनाश की शक्ति बहुत बढ़ा देती हैं श्रौर उनसे श्रादमी की भलाई श्रौर बुराई की शक्ति भी बहुत बढ़ती है। मेरे खयाल से प्ंजीवाद के श्राधिक ढांचे को बदल कर बड़ी मशीनों के दुरुपयोग श्रौर हिंसा को दूर करना संभव है। जरूरी तौर पर निजी स्वामित्व श्रौर समाज के लाभ के इच्छक रूप से ही प्रतिस्पर्धात्मक हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है। समाजवादी समाज से यह बुराई दूर हो सकती है श्रौर साथ ही बड़ी मशीनों से होने वाली श्रच्छाई भी हमें मिल सकती है।

मेरे खयाल से यह सच है कि बड़े पैमाने ग्रौर बड़ी मशीन में कुछ स्वाभाविक खतरे होते हैं। उसमें शिक्त-संचय की प्रवृत्ति होती है। मुझे यकीन नहीं है कि उसे एकदम दूर किया जा सकता है; लेकिन मैं किसी भी ऐसी दुनिया या प्रगतिशील देश की कल्पना नहीं कर सकता जो बड़ी मशीन का परित्याग कर सकता है। यदि यह संभव भी हुम्रा तो उसके परिणामस्वरूप पैदावार बहुत कम हो जायगी ग्रौर इस प्रकार उससे जीवन की रहन-सहन का माप भी बहुत गिर जायगा। यदि कोई देश उद्योगी-करण को छोड़ देने की कोशिश करता है तो नतीजा यह होगा कि वह देश ग्राधिक तथा ग्रन्य रूपों में उन दूसरे देशों का शिकार हो जायगा, जिनका कि ग्राधिक ग्रौद्योगीकरण हो चुका है। घरेलू उद्योगों के व्यापक पैमाने पर विकास के लिए स्पष्ट रूप से राजनैतिक ग्रौर ग्राधिक सत्ता की ग्रावश्यकता है। यह मुमिकन नहीं है कि एक देश जो घरेलू उद्योगों में पूरी तरह से लगा हुग्रा है वह इस राजनैतिक या ग्राधिक सत्ता को कभी भी पा सकेगा ग्रौर इसलिए वह उन घरेलू उद्योगों को भी ग्रागे न बढ़ा सकेगा जिनको कि वह ग्रागे बढ़ाना चाहता है।

इसलिए में महसूस करता हूं कि बड़ी मशीनों के उपयोग श्रौर विकास को प्रोत्साहन देना श्रौर इस तरह हिन्दुस्तान का श्रौद्योगीकरण करना जरूरी श्रौर मुनासिब है। साथ ही मुझे यकीन है कि इस तरीके से कितना ही श्रौद्योगीकरण क्यों न हो, उससे हिन्दुस्तान में बड़े पैमाने पर घरेलू उद्योग के विकास की ग्रावश्यकता को दूर नहीं किया जा सकता—घरेलू उद्योग श्रवकास के समय के पूरक धन्धे के रूप में नहीं, बिल्क स्वतन्त्र इकाइयों के रूप में। में नहीं जानता कि श्राने वाली एक या दो पीढ़ियों के श्रसें में विज्ञान क्या-क्या कर डालेगा, लेकिन जहां तक में देखता हूं, घरेलू उद्योग, बड़े उद्योगों के श्रतिरिक्त, जिनकों कि हर प्रकार से प्रोत्साहन दिया जायगा, हिन्दुस्तान के लिए जरूरी रहेंगे। इसलिए समस्या यह रह जाती है कि इन दोनों का मेल कैसे हो? यह सरकार द्वारा श्रायोजन का प्रश्न है। मौजूदा श्रराजक पूंजीवादी प्रणाली के होते हुए इसे सफलता पूर्वक नहीं सुलझाया जा सकता।

इस विषय पर श्रपने विचार संक्षेप में समझाने की मैंने कोशिश की; लेकिन यह तो महसूस करता ही हूं कि घरेलू उद्योगों के प्रतिपादकों के साथ, उनके स्राधारमूलक दृष्टि-बिन्दु को स्वीकार न कर सकते हुए भी, मैं पूरी तरह से सहयोग कर सकता हूं।

दुर्भाग्य से इस समय हम एक समाजवादी सरकार के साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं, बिल्क एक संक्रांति ग्रवस्था में होकर गुजर रहे हैं, जबिक पूंजीवादी-प्रथा का विस्फोट हो रहा है। इससे बहुत-सी किठनाइयां उठ खड़ी होती हैं। हर हालत में यह तो स्पष्ट है कि ग्राज भी जो सिद्धान्त लागू किये जायंगे, वे वही होने चाहिए जिनका निर्माण कांग्रेस ने किया है। याने मुख्य उद्योग, सिंवसें ग्रौर यातायात इत्यादि पर राज्य का स्वामित्व हो या वे उनके नियंत्रण में हों। यदि मुख्य उद्योगों में सभी प्रमुख उद्योग शामिल हैं तब तो बहुत बड़े ग्रंश में समाजीकरण होगा। ग्रपनी नीति के ग्रावश्यक परिणाम के स्वरूप में तो यह भी कहूंगा कि जहां कहीं बड़े उद्योग, जो किसी की निजी सम्पत्ति हैं, ग्रौर घरेलू उद्योग के बीच कोई संघर्ष है, वहां राज्य को उस बड़े उद्योग को ग्रपनी सम्पत्ति बना लेना चाहिए या उसे ग्रपने नियंत्रण में कर लेना वाहिए। उस दशा में राज्य को ग्रपनी बनाई किसी भी नीति को ग्रहण करने का ग्रिधकार

श्रीर श्राजादी है श्रीर वह बड़े श्रीर घरेलू दोनों प्रकार के उद्योगों में मेल करा सकती है।

त्रपने पिछले बीस बरस के कांग्रेस की नीति के काफी श्रनुभव से विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उद्योग हिन्दुस्तान के लिए बड़े श्रार्थिक श्रौर सामाजिक लाभ के रहे हैं। यह विलकुल सच है कि कांग्रेस यह मान कर चली कि बड़े उद्योग तो इतने समर्थ हैं कि श्रपनी देखभाल खुद करलें श्रौर इसलिए श्रधिक ध्यान घरेलू उद्योगों की तरफ देना चाहिए। गैर-सरकारी संस्थाएं श्रौर राज्य का श्रार्थिक ढांचा हमारे काबू से एकदम बाहर था। ऐसी परिस्थितियों के बीच बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देने का मतलब था निजी स्थापित स्वार्थों, श्रवसर विदेशी स्थापित स्वार्थों को प्रोत्साहन देना। लेकिन हमारा ध्येय था कि हिन्दुस्तान की मनुष्य-शक्ति का श्रौर बहुत-से लोगों के समय का, जिसका कि श्रपव्यय हो रहा था, सदुपयोग कर के न सिर्फ पैदावार को ही बढ़ाया जाय, बिल्क हिन्दुस्तान की जनता में श्रात्म-निर्भरता पैदा की जाय। इसमें कांग्रेस को बहुत सफलता मिली।

इस विषय पर हवाई सिद्धान्त के रूप में विचार नहीं किया जा सकता; बिल्क देश की मौजूदा स्थितियों श्रौर जीवन की घटनाश्रों के संबंध में उनपर विचार होना चाहिए। मानवी साधनों को हम दरगुजर नहीं कर सकते। श्राज चीन में घरेलू उद्योगों की तरफ कोई विशेष झुकाव नहीं है। लेकिन स्थितियों के दबाव से चीनियों को बहुत तेजी के साथ श्रपने ग्रामोद्योग श्रौर सहकारी धंधे बढ़ाने पड़े हैं। हमारे ग्रामोद्योग-श्रान्दोलन में चीन की बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी श्रौर मुझसे कहा गया था कि उद्योगों के श्रपने विषेशज्ञों को में चीन भेजूं। यह संभव है कि कुछ चीनी विशेषज्ञ हमारे ग्रामोद्योग के तरीकों का श्रध्ययन करने के लिए हिन्दुस्तान श्रावें।

### : १९:

# चर्ले का महत्व

में चर्से के खिलाफ और पक्ष में बहुत-कुछ कह सकता हूं। चर्से ने काफी फायदे पहुंचाये हैं। लेकिन चर्से को में कोई मंत्र नहीं मानता। चर्सा एक श्रौजार है, जो हमारे लिए लाभदायी है। दूसरे भी हजार श्रौजार हमें चलाने हैं। महात्माजी चर्से के बारे में किस्म-किस्म की बातें करते हैं जो मेरी समझ में नहीं श्राती। पर जितना समझ में श्राता है उतने का ही उपयोग किया जाय तो बहुत काफ़ी है।

एक बात श्रौर बता दूं। मैं श्रच्छा कातना जानता हूं श्रौर मेरा दावा है कि किसी को भी चार दिन में चर्छा कातना सिखा दूंगा। लेकिन पिछले तीन-चार वर्ष मैंने नहीं काता। पर एक श्रजीब बात है कि चीन से जब मैं श्राया तब पहला काम मैंने श्रपने पुराने चर्खे को देखने का किया। जेल जाने के वास्ते मैं चर्खे को तैयार करना चाहता था। जब पुराने चर्खे से मुझे संतोष नहीं हुश्रा तो मैंने एक नया चर्खा खरीद लिया।

चर्ले के दो पहलू हैं: (१) इसके कातने से क्या लाभ है। (२) लड़ाई के सिलिसिले में यह क्या ग्रसर रखता है? मैं चर्ले का ग्रंध-भक्त नहीं हूं परन्तु इसमें फायदा मैंने देखा है। इसमें राजकीय ग्रसर है। चीन में हर जगह चर्ले ग्रौर ग्रामोद्योग के बारे में सवाल हुग्रा। मैं यह देखकर हैरान हो गया कि कोई जगह ऐसी नहीं, जहां मुझसे यह नहीं पूछा गया कि हिन्दुस्तान में चर्ले ग्रौर ग्रामोद्योग के बारे में क्या हो रहा है? चीनवालों के सामने कोई ग्राहिसा का सवाल नहीं है, न बड़े-बड़े कारखानों से परहेज करने का। परन्तु वहां के वाकयात ऐसे हैं, जिनसे चीन के गांव-के-गांव इसमें दिलचस्पी रखते हैं।

इसलिए वे लोग हर किस्म के ग्रामोद्योग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त वे चाहें तो भी कारखाने खड़े नहीं कर सकते। कारखाने किसी समय भी बम के शिकार हो सकते हैं, पर घर-घर चलनवाले चर्खें पर फौज स्नाक्रमण नहीं कर सकती। फौज भी स्ना गई तो किसान सरक जायंगे और चर्खा बगल में लेते जायंगे। इस तरह रोजमर्रा के जीवन के लिए ग्रामोद्योग वहां ग्रावश्यक हो गये हैं। चीन का सवाल वैसा ही है जैसा हमारा है। वहां घनी ग्राबादी है। हम पेचीदा सवालों को पढते ही नहीं। रूस की बड़ी-बड़ी बातें पढ़ते हैं। जब सुनते हैं कि वहां ट्रैक्टर से खेती हो रही है तब हम भी वैसा ही करना चाहते हैं। मेरी भी इच्छा है कि हमारे यहां फोर्ड के ट्रैक्टर काम करें ग्रौर खेती की तरक्की हो। लेकिन ग्रगर श्रापको फोर्ड से या रूस के प्रतिनिधि से बात कर्ने का मौका मिले तो सुन कर चिकत होंगे। मुझे फोर्ड के एजेन्ट से बात करने का मौका मिला था। उसने कहा था कि हमारे ट्रैक्टरों के लिए साइबेरिया जैसा कोई स्रनुकुल क्षेत्र नहीं है श्रौर हिन्द्स्तान जैसी कोई प्रतिकृल जगह नहीं है। साइबेरिया में मीलों जमीन खाली है ग्रौर ग्राबादी नहीं-सी है। हिन्दुस्तान में तो इतनी श्राबादी है कि ट्रैक्टर के लिए एक चक जमीन मिलना नामुमकिन है। बंगाल में जहां एक बालिश्त में चार-पांच ग्रादमी बैठे हैं वहां टैक्टर कैसे चलेंगे ? हमारे यहां इस मशीनरी के लिए गुंजाइश नहीं है। पचास वर्ष के बाद क्या होगा, यह मैं नहीं बता सकता। दुनिया बदलती है, मैं भी बदलता हं भ्रौर हिन्दूस्तान में तरह-तरह के परिवर्तन चाहता हं, लेकिन ग्राज जो स्थिति है उसमें सिर्फ कारखानों से हिन्दूस्तान का सवाल हल न होगा। मैं ग्रपने को वैज्ञानिक ग्रादमी समझता हं। ग्राप लोगों में से बहतों का जन्म भी नहीं हुन्ना होगा तब मैंने साइंस लेकर एक डिग्नी पाई थी। साइंस के बिना में किसी चीज को सोच नहीं सकता। कोई जबरदस्ती मझे कुछ समझाने स्रावे तो मेरा दिमाग उसका विरोध करता है। महात्माजी का मैं ग्रादर करता हूं, लेकिन भिक्त नहीं करता। यह मेरा दुर्भाग्य है कि उनकी बात वैसे-की-वैसे में अपने दिमाग में नहीं ला सकता। लेकिन में सिपाही के नाते उनकी बातों को समझने की कोशिश करता हं। मैं ग्रदब के साथ ग्राप लोगों से कहंगा कि चर्खे को निकम्मा बताना वाकयात से ताल्लुक नहीं रखता; क्योंकि हम लोगों की श्राबादी बहुत घनी है, हमें चीज ऐसी चाहिए जो हर जगह हरेक श्रादमी को करने के लिए कह सकें।

दूसरा लड़ाई का पहलू है। महात्माजी को जनरल बनाना चाहते हैं श्रौर महात्माजी का कहना है कि चर्खा ही मेरा हथियार है । पर हम महात्मा जी को इस तरह रिश्वत देना नहीं चाहते। हम उनके हाथ बांध देना नहीं चाहते। म्राजाद रखना चाहते हैं। सवाल उठता है, इसमें क्रान्तिकारी बात क्या है? चर्खें में क्रान्तिकारी कोई चीज नहीं। क्रान्ति तो ग्रापके दिमाग में है। ग्रगर दिमाग में लड़ाई भरी हो तो चर्खा क्या, झाड़ भी लड़ाई का निशान हो सकती है। ग्रगर दिभाग में लडाई नहीं है तो अच्छे-से-अच्छे हथियार भी बेकार हैं। फर्ज कीजिए कि किसी वजह से ग्रंग्रेजों ने कानुन बना दिया कि हर घर में चर्खा रहे ग्रौर बिना खादी के कपड़े न रहें ग्रौर हमारे देश में खादी श्रौर चर्खा हो जाय तो उसमें कोई लफ्त नहीं होगा। हां, थोडा-सा ऋार्थिक लाभ जरूर होगा, पर उससे हमारी ताकत या संगठन पैदा नहीं हो सकते । जितने संशोधन यहां ग्राये, उनमें चर्खे के स्थान पर जो वात रखी गई है उससे साफ पता चलता है कि ग्रगर चर्खा छोड़ दें तो सिर्फ व्याख्यान देना ही लडाई का साधन हो जाता है। व्याख्यान से वातावरण तैयार होता है, यह मैं भी मानता हं। काफी जोश पैदा किया जा सकता है । पर उससे क्रान्ति पैदा नहीं होती । ग्रगर हो भी तो थोड़े वक्त के लिए होती है। उसकी जड़ पक्की नहीं होती तबतक उकसाया हुम्रा म्रान्दोलन खतरनाक होता है। इसलिए किसानों को कोई ऐसी चीज देनी चाहिए जो उनकी सब भावनाओं के लिए पूर्ति का काम करे।

२ दिसम्बर, १९३९

#### : 20:

### शिचा का ध्येय

अवसर मैंने उस गहरे खजानों में गोते लगाए हैं जिनमें गुजरे जमानों के खयालात, सपने और तजुरबे दबे पड़े थे। लेकिन तकदीर और स्थिति ने मिलकर साजिश की और मुझे उस सुन्दर और सुनियमित जिन्दगी से खींचकर देश के इतने अपढ़ लोगों के बीच ला पटका।

में बहुत से पुरुषों ग्रौर स्त्रियों से भिला। उसमें से ग्रधिकांश ने स्कूल ग्रौर कालेज की शक्त तक नहीं देखी ग्रौर न राज्य की तरफ से या निजी तौर पर की गई शिक्षा की व्यवस्था ने ही उनपर कोई ग्रसर डाला।

श्राखिर शिक्षा से बढ़कर श्राकर्षक श्रौर ग्रहमियत रखनेवाली चीज ग्राज श्रौर क्या है? लड़ाइयों में जूझती इस दुनिया में दुःख भरे हैं, झगड़े हैं श्रौर हजारों समस्याएं हैं जो हमें सता रही हैं। ऐसे वक्त में मुनासिब शिक्षा के ग्रलावा श्रौर किससे हम शान्ति पा सकत हैं ग्रौर कैसे इन समस्याग्रों का हल निकाल सकते हैं?

मुक्त जैसे अनाड़ी आदमी के लिए पेचीदा सवालों पर यहां चर्चा करना कहां मुनासिब होगा? ये पेचीदा सवाल तो विशेषज्ञों के लिए हैं। लेकिन विशेषज्ञ के विशेष रूप से चीजों को देखने के तरीके में एक खतरा है। हो सकता है कि चीजों को देखने में उचित दृष्टिकोण उसका न रहे और सामूहिक रूप में वह जिन्दगी का देखना भूल जाय। इस खतरे के खिलाफ इन्तजाम करना होगा, खास तौर से इस वक्त में जबिक जिन्दगी की नींव को ही चुनौती दी जा रही है और वह झगड़े में पड़ी है। शिक्षा के पीछे आपका ध्येय और उद्देश्य क्या है? जरूर ही आप बढ़ती पीढ़ी को जिन्दगी के लिए तैयार करते हैं। पर आप जिन्दगी को किस सांचे में ढालना चाहते हैं; क्योंकि अगर उस सांचे की साफ तस्वीर आपके दिमाग में न होगी तो जो शिक्षा आप देंगे वह दिखावटी और दोषपूर्ण

होगी। उद्देश्य भी उसमें कुछ न होगा स्रौर स्रापकी समस्याएं स्रौर कठिनाइयां बढ़ती ही जायंगी। स्राप जहाजी विद्या पर व्याख्यान देते रहेंगे, जबिक जहाज डूबता जायगा।

बहुत जमाने से शिक्षा का ग्रादर्श ग्रादमी की तरक्की करना रहा है। जरूरी तौर पर यही ग्रादर्श रहना चाहिए; क्योंकि बिना ग्रादमी की तरक्की के सामाजिक प्रगति नहीं हो सकती। लेकिन आज ग्रादमी की वह चिंता भी जन-साधारण को सामने रखकर करनी चाहिए, नहीं तो शिक्षित ग्रादमी ग्रशिक्षित जन-समूह में गर्क हो जायंगे। ग्रौर किसी भी हालत में क्या यह मुनासिब या ठीक है कि थोड़े से लोगोंको तरक्की करने ग्रौर बढ़ने का मौका मिले जबिक बहुत से लोग उससे वंचित रहें?

लेकिन इंसान के दृष्टिकोण से भी एक महत्त्वपूर्ण सवाल का हमें मुकाबिला करना है। क्या एक अर्कला इंसान दुर्लभ मौकों को छोड़कर दरअसल आगे बढ़ सकता है, अगर उसके चारों तरफ का वायुमण्डल हर वक्त उसे नीचे खींचता हो? अगर वह वायुमंडल उसके लिए दूषित और नुकसानदेह है तो इंसान का उससे लड़ना बेसूद होगा और लाजिमी तौर पर वह उससे कुचला जायगा।

यह वायुमंडल क्या है? उसमें वे पुश्तैनी विचार, दुराग्रह और वहम शामिल हैं जो दिमाग पर बांध लगा देते हैं और इस बदलती दुनिया में तरक्की और तब्दीली को रोकते हैं। ये राजनैतिक स्थितियां हैं जो अकेले इंसान और इंसानों के मजमुए को ऊपर से लादी गई गुलामी में रखती हैं और इस तरह उनकी आत्मा को भूखों मार डालती हैं और उनकी भावना को कुचल देती हैं। सबसे अधिक आर्थिक स्थितियों का दबाव है। वे जनता को मौका देने से इंकार करती हैं। हमारे चारों तरफ दुराग्रह और वहम की जिटलता और राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों का वायुमंडल फैला है, जिसके पंजे में हम फंसे हैं।

श्रापकी शिक्षा-प्रणाली सारे नामवर गुण सिखा सकती है; लेकिन

जिन्दगी और ही कुछ सिखाती है। श्रौर जिन्दगी की श्रावाज कहीं ऊंची श्रौर तेज है। सहकारी प्रयत्न के लाभ श्राप बता सकते हैं; लेकिन हमारे श्राधिक ढांचे का श्राधार गला काटने वाली प्रतिस्पर्धा पर है श्रौर एक श्रादमी दूसरे को मारकर ऊपर उठना चाहता है। जो श्रपने प्रतिद्वन्द्वियों को पछाड़ने में श्रौर कुचल डालने में सफल होता है, उसी को चमकदार इनाम मिलता है। क्या इसमें कोई श्रचरज है कि हमारे युवक उस चमकीले इनाम की श्रोर खिंचे श्रौर दावा करें कि लाभ के इच्छुक इस समाज में उस इनाम का पाना सबसे श्रधिक वांछनीय गुण है।

इस देश में हम तो श्रिहिंसा की प्रतिज्ञा से बंघ हैं। फिर भी हिंसा न सिर्फ लड़ते-झगड़ते राष्ट्रों के प्रत्यक्ष रूप में ही हमें घेरे हुए है, बित्क उस सामाजिक ढांचे के रूप में भी वह हमें घेरे हुए है, जिसमें कि हम रहते हैं। इस हिंसा-भरे वातावरण से सच्ची शान्ति या ग्रिहिंसा उस समय तक कभी भी हासिल नहीं हो सकती, जबतक कि हम उस वायुमंडल को ही न वदल दें।

उन ग्रादशों के बावजूद जिन्हें कि हम स्वीकार कर सकते हैं, हमारी शिक्षा-प्रणाली इसी वायुमंडल की उपज ग्रौर ग्रंग है। इसी से वह पोषण पाती है ग्रौर जान-बूझ कर या ग्रनजाने इसी का वह समर्थन करती है। लेकिन यह बात संसार में स्पष्ट है कि यही वायुमंडल हमारी बहुत-सी मुसीबतों का कारण है ग्रौर उसे जैसा-का-तैसा छोड़ देना सीधा बरबादी की तरफ जाना है।

श्रसल में उस बरबादी को रोकने के लिए पहले ही से काफी देर हो गई है श्रीर यूरोप में जो लड़ाई चल रही है, वह शायद वर्तमान सम्यता की नींव को ढहा दे। इस बरबादी से हम बच नहीं सकते। यदि इससे बच भी गये तो हमारी निजी समस्याएं हैं जो हमें उस समय तक मिटा देने की धमकी देती हैं जबतक कि हम टीक निगाह से चीजें न देखें और काम न करें। ताजी घटनाओं पर गौर करने से पता चलता है कि इस देश में बुराई, फूट और श्रोछा पक्षपात कितना श्रधिक है। हमने यह भी देखा है कि

किस प्रकार प्रबल राजनैतिक ग्रौर ग्रार्थिक हित तब्दीली के खिलाफ ग्रपनी नाराजी दिखाते हैं ग्रौर लड़ते हैं।

कुछ ग्रौर बड़ी समस्याएं हैं जो हमारी शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। जबतक इन समस्याग्रों का उचित हल जल्दी ही न निकलेगा तबतक शिक्षा-सम्बन्धी हमारे प्रयत्न सब यों ही जायंगे। लेकिन तात्कालिक समस्याग्रों के ग्रलावा कोई भी शिक्षा से दिलचस्पी रखने वाला इस महत्वपूर्ण प्रश्न को दरगुजर नहीं कर सकता कि सामाजिक ग्रौर ग्राधिक क्षेत्र में शिक्षा का घ्येय क्या हो। समूची शिक्षा का दृष्टि-बिन्दु निश्चित रूप से सामाजिक हो ग्रौर वह हमारे युवकों को उस प्रकार के समाज का शिक्षण दे जिसमें कि हम रहना चाहते हैं। उस समाज का निर्माण करने के लिए राजनीतिज्ञ, राजनैतिक ग्रौर ग्राधिक तब्दीलियों के लिए कोशिश कर सकते हैं; लेकिन उस समाज की ग्रसली बुनियाद तो हमारे स्कूलों ग्रौर कालेजों में दी जाने वाली शिक्षा में रहनी चाहिए। तभी लोगों के मन में सच्चा परिवर्तन होगा, हालांकि वायुमंडल के बाहरी परिवर्तनों से भी उसे बहुत ज्यादा मदद मिल सकेगी ग्रौर मिलेगी। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ-साथ चलती हैं ग्रौर एक-दूसरे के लिए वे सहायक होनी चाहिए।

हमारा भ्राज का सामाजिक ढांचा ढह रहा है। उसमें विरोधी बातें भरी हैं और वह बराबर लड़ाई और संघर्ष की ग्रोर हमें लिये जा रहा है। लाभ के इच्छुक और प्रतिस्पर्धा में फंसे इस समाज का ग्रंत होना चाहिए और उसकी जगह एक ऐसी सहकारी व्यवस्था ग्रानी चाहिए जिसमें हम ग्रकेले इंसान के फायदे की बात न सोच कर सबकी भलाई की बात सोचें, जहां इंसान इंसान की मदद करे ग्रौर राष्ट्र राष्ट्र मिल कर इंसानों की तरक्की के काम करें, जहां पर मानवीय गुणों का मूल्य हो ग्रौर जमात या समूह या राष्ट्र का एक के द्वारा दूसरे का शोषण न हो।

यदि हमारे आगे आने वाले समाज का यही मान्य आदर्श है तो हमारी शिक्षा भी उसी आदर्श को सामने रख कर ढाली जानी चाहिए और

कोई भी बात ऐसी नहीं ग्रानी चाहिए जो सामाजिक व्यवस्था के इस घ्येय के विरुद्ध हो। उस शिक्षा के लिए हमेशा ग्रपने करोड़ों लोगों की परिभाषा में सोचना होगा ग्रौर किसी दल या जमात के लिए उसके हितों की ग्राहुति नहीं देनी होगी। ग्रघ्यापक तब वह नहीं होगा जो ग्रपने उस प्रदेश की लकीर का फकीर है, जिससे उसे जीविका मिलती है; बल्कि वह ग्रादमी होगा जो ग्रपने पेशे को, उस पवित्र घ्येय के एक मिशनरी की उत्साहपूर्ण भावना से पसन्द करेगा, जो कि उसकी रग-रग में भरा है।

हिन्दुस्तान में शिक्षा की प्रगित की ग्रोर बहुत घ्यान दिया गया है ग्रीर लोगों के मन में उसके लिए उत्साह ग्रीर उत्सुकता है। ग्राज की इस दुनिया में, जिसमें उम्मीद बहुत कम है, यह बड़ी ग्राशा की चीज है। इसमें शुबहा नहीं कि ग्राप बुनियादी शिक्षा की नई योजना पर भी विचार करेंगे। जितना मेंने इस बुनियादी शिक्षा पर सोचा है उतना ही में उसकी तरफ खिचा हूं। इसमें शक नहीं कि ग्रागे तजुरबे होंगे, उनसे परिवर्तन होंगे। लेकिन मुझे इसमें संदेह नहीं कि इस योजना के द्वारा हमने एक ऐसा मार्ग पा लिया है जिसमें यदि शिक्षा जीवन से सामंजस्य रखती है ग्रीर जीवन के लिए ग्रादमी को तैयार करती है, तो उससे ठीक लाइनों पर जनता शिक्षित हो सकती है, खास तौर से यह शिक्षा हिन्दुस्तान जैसे गरीब देश के लिए बहुत उपयुक्त है।

में हिन्दुस्तान भर में घूमा हूं। लाखों अभागे और दुःखी लोगों को मैंने देखा है—श्रांखे जिनकी बैठ गई हैं और निगाह में बेबसी भरी है। हिन्दुस्तान के इस दुर्भाग्य से मुझे चोट लगी है। फिर भी मैंने हमेशा महस्स किया है कि हमारे लोगों में आश्चर्यजनक शक्ति है और विश्वास किया है कि अपनी इस दुखी हालत से वे ऊपर उठेंगे। उनके खुश चेहरे फिर चमकेंगे और उनकी आंखों में फिर आशा भरेगी। हरेक इंसान का यह जन्म-जात अधिकार है। उन्हें भूख लगती है, पर खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। काम वे चाहते हैं, पर काम उनको नहीं मिलता।

जाड़े से उनकी देह थर-थर कांपती है, उनके घर मिट्टी के झोपड़ें हैं। वे बराबर गिरते रहते हैं ग्रौर कभी कोई ग्राशा-जनक ग्रवसर उनके रास्ते भी नहीं फटकता।

यह सब दुर्भाग्य है श्रीर इसका इलाज होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि जब लोगों में कोई श्राशा नहीं है, न साहस से कार्य करने की भावना श्रीर श्रिभमान बचा है तो उनकी स्फूर्ति ही खत्म हो जायगी। हिन्दुस्तान को नया जन्म देने से पहले यही चीज है जिसका हमें खात्मा करना है।

बुद्धियादी ऊंचे दिमाग के श्रादिमयों को एक दूर दुःखी दुनिया के मामलों पर शान्त भाव से विचार करना श्रच्छा लगता है। श्रसिलयतों से दूर, वे सीमित घेरों में ग्रपने को सुरक्षित ग्रौर संतुष्ट महसूस करते हैं। लेकिन ग्रसिलयत तो ग्रब हमारे सामने है ग्रौर दुःखी दुनिया हमसे दूर नहीं है; बिल्क वह हमें घेरे ग्रौर दुःखी करने की धमकी देती है। जो इस कटु वास्तविकता से डर गये हैं ग्रौर उससे बचने के लिए पनाह ढूंढते हैं वे किस्मत के खिलाफ बेबसी से ग्रौर बुरी तरह से लड़ते हैं ग्रौर छिपी शिक्तयों से नियंत्रित वे कठपुतली की तरह काम करते हैं। हममें से किसी को भी इस कमजोर ग्रौर बेकार तरीके से ऐसे वक्त में काम नहीं करना चाहिए, जबिक हरेक चीज के लिए, जो कि जीवन के लिए योग्य है, स्पष्ट विचार ग्रौर बहादुरी के कामों की जरूरत है। दुनिया खुशगवार नहीं है, इस बात को हम महसूस करें ग्रौर तब ग्रादिमयों की तरह उसे बदलने की कोशिश करें ग्रौर ग्रपने सबके रहने के योग्य उसे ग्रच्छी ग्रौर ठीक बनावें।\*

२७ विसम्बर, १९३९

<sup>\*</sup>लखनऊ में अक्सिल भारत शिक्षा-परिषद का उद्घाटन-भाषण।

#### : २१ :

### श्रवबारों की श्राजादी

में ग्रखबारों की ग्राजादी का बहुत ज्यादा कायल हूं। मेरे स्थाल से ग्रखबारों को ग्रपनी राय जाहिर करने ग्रौर नीति की ग्रालोचना करने की पूरी ग्राजादी मिलनी चाहिए। हां, इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि ग्रखबार या इंसान द्वेष-भरे हमले किसी दूसरे पर करे या गंदी तरह की ग्रखबार-नवीसी में पड़े, जैसे कि हमारे ग्राजकल के कुछ साम्प्र-दायिक पत्रों की विशेषता है। लेकिन मेरा पक्का यकीन है कि सार्वजनिक जीवन का निर्माण ग्राजाद ग्रखवारों की नींव पर होना चाहिए।

मशहर राष्ट्रवादी ग्रखबार, जिन्होंने ग्रपनी स्थित बना ली है, बड़ी हद तक खुद ग्रपना खयाल रख सकते हैं। उन पर कोई मुसीबत ग्राती है तो जनता का ध्यान उनकी तरफ जाता है। मदद भी उन्हें मिलती है। पर जो छोटे भौर ऐंसे अखबार हैं जिनका नाम थोड़ा ही है, उनमें सरकार श्रवसर दखल देती है, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि उतनी नहीं है। फिर भी हमारे छोटे-छोटे श्रौर कमजोर-से-कमजोर श्रखबारों को सरकारी दबाव का शिकार होने देना खतरे की बात है; क्योंकि ज्यों-ज्यों दबाव पडता है त्यों-त्यों दबाव डालने की ग्रादत बढ़ती जाती है ग्रीर उससे घीरे-घीरे जनता का मन सरकार द्वारा अपने अधिकारों का दृरुपयोग किये जाने का श्रादी हो जाता है। इसलिए पत्रकारों की एसोसियेशन तथा सब ग्रखबारों के लिए यह जरूरी है कि कम मशहूर ग्रखबारों तक के मामलों को यों ही न जाने दें। ग्रगर वे प्रेस की भ्राजादी बनाये रखने के ख्वाहिश मन्द हैं तो उन्हें सजग रह कर इस ग्राजादी की रक्षा करनी चाहिए ग्रौर हर प्रकार के ग्रतिक्रमण को, फिर वह कहीं से भी हो, रोकना चाहिए। यह राज-नैतिक विचारों या मतों का ही मामला नहीं है । जिस घड़ी हम उस म्रखबार पर हमला होने में श्रपनी रजामन्दी दे देते हैं, जिससे हमारा मत-भेद है तभी उसूलन हम श्रपनी हार स्वीकार कर लेते हैं श्रौर जब हमारे ऊपर हमला होता है तो उसका मुकाबिला करने की शक्ति हममें बाकी नहीं रहती।

प्रेस की ग्राजादी इसमें नहीं है कि जो चीज हम चाहें, वही छप जाय। एक ग्रत्याचारी भी इस तरह की ग्राजादी को मंजूर करता है। प्रेस की ग्राजादी इसमें है कि हम उन चीजों को भी छपने दें, जिन्हें हम पसन्द नहीं करते। हमारी ग्रपनी भी जो ग्रालोचनाएं हुई हैं उन्हें भी हम बर्दाक्त कर लें ग्रौर जनता को ग्रपने उन विचारों को जाहिर कर लेने दें जो हमारे पक्ष के लिए नुकसानदेह ही क्यों न हों; क्योंकि बड़े लाभ या ग्रंतिम ध्येय की कीमत पर क्षणिक लाभ पाने की कोशिश करना हमेंशा एक खतरे की बात है। ग्रगर गलत माप कायम करते हैं ग्रौर गलत तरीके ग्रब्लियार करते हैं, चाहे इस यकीन से भी कि हम एक ठीक पक्ष को समर्थन दे रहे हैं, तो भी उन मापों ग्रौर तरीकों का प्रभाव उस ठीक पक्ष पर भी पड़ेगा ग्रौर उसमें दुराग्रह भर जायगा। जो ध्येय हमारे सामने है, वह कुछ ग्रंश में उन्हीं मापों ग्रौर साधनों द्वारा नियंत्रित होगा ग्रौर शायद उसका ग्रन्तिम परिणाम भी सर्वथा भिन्न हो, जिसकी कि हमने कल्पना भी न की थी।

श्रगर हमारा ध्येय जनतंत्र श्रौर श्राजादी है तो उसे हमें हमेशा श्रपने काम श्रौर कार्श्वाइयों में सामने रखना चाहिए। ग्रगर हमारा काम जन-तंत्र श्रौर श्राजादी-विरोधी तरीके पर है तो निश्चित ही उसका फल जनतंत्र श्रौर श्राजादी नहीं होगा, बल्कि कुछ श्रौर ही होगा।

यह सच है कि ऊंचे-ऊंचे ऐसे सिद्धांत बनाना ग्रासान है जो कि तर्क-संगत हैं श्रीर बड़े श्रच्छे लगते हैं। पर उन्हें व्यवहार में लाना ज्यादा मुक्तिल है; क्योंकि जिन्दगी ग्रधिक तर्क-संगत नहीं है ग्रौर ग्रादमी के व्यवहार का माप भी उतना ऊंचा नहीं होता जितना कि हम चाहते हैं। हम एक ऐसे जंगल में रहते हैं जहां लुटेरे लोग ग्रौर राष्ट्र श्रक्सर मनमाने ढंग से इधर-उधर चक्कर लगाते हैं ग्रौर समाज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। युद्ध या राष्ट्र की ग्राजादी के लिए हलचल या वर्गों के बीच कशमकश ग्रौर ऐसे संकट पैदा होते रहते हैं जिनसे घटनाग्रों की स्वाभाविक गित-विधि बदल जाती है। उस वक्त अपने बनाये ऊँचे सिद्धांतों पर, जो कि आदिमियों के व्यवहार का एक माप नियत करते हैं, पूरी तरह से कायम रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे संकट के समय में आदिमी या जमात की साधारण स्वतन्त्रता पर कुछ हदतक फिर से विचार करना जरूरी हो जाता है। ऐसा जरूरी होते हुए भी, हमारा फिर से विचार करना एक खतरे की बात है और उसके नतीजे भी बुरे निकल सकते हैं, अगर हम पूरी तरह से सजग रह कर न चलें। ऐसा न करेंगे तो हम उसी बुराई के शिकार हो जायंगे जिसके खिलाफ कि हम लड़ते हैं।

जब हम जनतंत्र, ग्राजादी ग्रौर नागरिक ग्रधिकार की बात करते हें तो हमें याद रखना चाहिए कि इनमें जिम्मेदारी ग्रौर ग्रनुशासन भी मौजूद रहता है। बिना व्यक्ति ग्रौर जमात के ग्रनुशासन पालन किये ग्रौर जिम्मेदारी महसूस किये सच्ची ग्राजादी नहीं मिल सकती। गुलाम की हालत ग्रौर स्वतन्त्रता से ग्राजादी की स्थिति में ग्रा जाने पर मनमाने तौर पर काम करने की प्रवृत्ति होना शायद लाजिमी है। यह ग्रफसोस की बात है। लेकिन उसे समझना मुश्किल नहीं है; क्योंकि लम्बे ग्रसें से चले ग्रानेवाले दबाव की यह प्रतिक्रिया है। कुछ हद तक इसको बर्दाश्त किया जाना चाहिए; क्योंकि उसे दबाने का मतलब तो उस भावना पर जोर देना है जिससे कि यह पैदा हुई है। फिर भी, हम सबको ग्रपनी ग्राजादी को नीचे गिराकर मनमानेपन, गैर जिम्मेदारी ग्रौर ग्रनुशासनहीनता में परिणत होने से रोकने के लिए तैयार रहना चाहिए।

हिन्दुस्तान सहनशीलता का शानदार नमूना है, चीन को छोड़कर दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा नमूना नहीं है। उस वक्त जबिक यूरोप ग्रीर दूसरे मुल्क खून में नहा रहे थे, धर्म की लड़ाइयों में फंसे थे ग्रीर एक दूसरे के मत या विचारों को दबाने में लगे थे, हिन्दुस्तान ग्रीर चीन दूसरे मुल्कों के धर्मों के लिए ग्रपने द्वार खोल रहे थे। संस्कृति के सुनहले युग का उन्हें विश्वास था। सहिष्णुता ग्रीर संस्कृति की महान् पृष्ठभूमि हमारे लिए एक कीमती विरासत है।

ग्राज हममें उन दूसरे मामलों के बारे में उत्साह है, जिनका हमसे महत्वपूर्ण संबंध है। यह ठीक है कि इन मामलों के बारे में हम गहराई के साथ सोचें, क्योंकि उन्हीं के परिणामों पर हमारे मुल्क ग्रौर दुनिया का भविष्य निर्भर करता है। यह ठीक है कि हम उस पक्ष को ग्रागे बढ़ाने में ग्रपनी पूरी ताकत लगा दें, जो हमें प्रिय है। लेकिन यह ठीक नहीं है कि हम उन सिद्धान्तों को ही छोड़ दें या ढीला कर दें जो कि पुराने जमाने में हिन्दुस्तान की सभ्यता का गौरव ग्रौर कुछ भिन्न ग्रर्थ में, जनतंत्रीय ग्राजादी की नींव रहे हैं। सब से ग्रधिक हमें ग्राजादी ग्रौर नागरिक ग्रिधकारों के साथ ग्रनुशासन ग्रौर जिम्मेदारी को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए।

#### : २२ :

### विज्ञान का मार्ग

(भारत में विज्ञान तभी उन्नति कर सकता है, जबकि उसका संदेश ऐसी भाषा में व्यक्त किया जाय, जिसे जन-साधारण समझ सकें। इसलिये विज्ञान-सम्बन्धी कम-से-कम ८० प्रतिशत कार्य तो अवश्य ही हिन्दुस्तानी में होना चाहिए।)

हमारे सामने जिस नये भारत का निर्माण हो रहा है, उसका में किसी हद तक प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे विचार में यह उचित है कि नया भारत वैज्ञानिक दुनिया के साथ श्रपना गहरा मेल-जोल रखे। जबतक विज्ञान

१. बंगाल की प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की कार्य-सिमिति के 'युगान्तर' पत्र के बहिष्कार का प्रस्ताव पास करने तथा बंगाल सरकार द्वारा कई पत्रों से जमानत मांगने और सम्पादन में दखल देने पर 'अमृतबाजार पत्रिका' के सम्पादक श्री तुषारकान्ति घोष को लिखा गया पत्र।

का वर्तमान घटनाभ्रों के साथ गहरा सम्बन्ध न होगा, हम ज्यादा उन्नति नहीं कर सकते।

यदि जागृत भारत की नवीन धाराएं विज्ञान की स्रोर नहीं बढ़ती तो वे शीघ्र खत्म हो जायंगी। इसलिए यह ग्रावश्यक है कि इन दोनों का विकास साथ-साथ हो।

श्रापमें से बहुत-से लोग जानते हैं कि भारत में पिछले २५ वर्षों में श्रौर विशेषकर श्राजकल क्या हो रहा है। मेरे जैसा श्रादमी भी, जो कि खास राजनीति के लिए पैदा नहीं हुग्रा, राजनैतिक क्षेत्र में बुरी तरह फंस गया है। में अपने ग्राप से यह प्रश्न कई बार पूछता हूं, "में राजनीति की श्रोर क्यों जा रहा हूं?" इसलिए कि जबतक वे सब बंधन नहीं काट दिए जाते जो मनुष्य को स्वतंत्रता से काम करने से रोकते हैं, तब तक किसी भी क्षेत्र में, विशेषकर विज्ञान में, उन्नति करना ग्रसम्भव है। कोई भी जाति, जिसे सच्ची स्वतंत्रता श्रौर श्रात्म-विश्वास प्राप्त नहीं है, प्रगति नहीं कर सकती। इसलिए, खासकर विज्ञान की दृष्टि से, यह परमावश्यक है कि एक स्वतंत्र श्रौर श्रात्मविश्वास रखने वाले राष्ट्र का निर्माण किया जाय।

हिन्दुस्तान ने विश्व में, विज्ञान में विशेषकर पदार्थ-विज्ञान श्रौर स्रन्य विषयों में खूब नाम कमाया है। हमारे श्रालोचकों का कहना है, जो शायद टीक भी है कि कई बातों में हमने उतनी तरक्की नहीं की जितनी कि हमें करनी चाहिए थी। संभवतः कई बार हम निष्पक्ष होकर श्रालोचना करने के योग्य नहों होते। फिर भी सारी वातों का ध्यान रखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत ने खासी तरक्की की है। मुझे यह कल्पना करके श्राश्चर्य होता है कि जबतक हम हिन्दुस्तान के ज्यादातर लोगों को विकास करने का मौका नहीं देंगे, तबतक हम कितनी तरक्की कर सकते हैं! यदि हम भारत की केवल ५ प्रतिशत बौद्धिक शक्ति को भी काम में ला सकें तो स्रसंख्य वैज्ञानिक पैदा हो जायंगे। श्राज तो हमने एक प्रतिशत से भी कम शक्ति का उपयोग किया है। हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए कि हम प्रत्येक व्यक्ति को विकास करने का मौका दें श्रौर ऐसा सामाजिक श्रौर श्राधिक

तंत्र खड़ा करें जिसकी बदौलत जनसाधारण प्रगति कर सके श्रौर वे एक-दूसरे का हित कर सकें।

में राष्ट्रीय श्रान्दोलन के इस पहलू को ग्राप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। इस श्रान्दोलन का लक्ष्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास का द्वार खुल जाय ताकि वह जहां तक उन्नति कर सकता है, करे श्रीर वह न केवल ग्रपना ही लाभ करे, बल्कि राष्ट्र का भी। यही एक कारण है कि हममें से बहुत से लोग, जो ग्रन्य क्षेत्रों में काम कर सकते थे श्रीर यदि मौका मिले तो ग्राज भी करने के लिए तैयार हैं, ग्राज राजनैतिक क्षेत्र में पड़े हैं।

मेरा यह पक्का विश्वास है कि विश्व की समस्याग्रों का ग्रौर हमारी राष्ट्रीय समस्याग्रों का एक ही सही हल है ग्रौर वह है विज्ञान का मार्ग। जब वैज्ञानिक लोग श्रपनी ग्रध्ययनशाला या प्रयोगशाला से बाहर निकलते हैं तो वे वैज्ञानिक ढंग का दूसरे क्षेत्रों में प्रयोग करना भूल जाते हैं। जबतक हम विज्ञान के ग्रध्ययन में लगे हुए हैं हम बहुत सावधानी से काम लेते हैं, लेकिन ज्योंही हम बाहर ग्राधिक या राजनैतिक क्षेत्र में निकले कि उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भूल बैठते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम ग्रपनी समस्याग्रों को विज्ञान द्वारा ही हल कर सकते हैं। जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भूल जाते हैं तो ग्रनेक प्रकार की मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं।

जिस समय श्राप विज्ञान-सम्बन्धी विशेष प्रश्नों पर विचार कर रहे हों उस समय श्रापको चित्र के दूसरे पहलू को भी नहीं भूल जाना चाहिए। पिछले सालों में कुछ विशेषज्ञता प्राप्त करने की ग्रोर खास झुकाव रहा है। इससे शानदार नतीजे निकले हैं, लेकिन साथ-ही-साथ इससे जनसाधारण का दृष्टिकोण भी श्रिधक संकुचित हो गया है। सम्भवतः हमारी बहुत-सी मुसीबतों का भी यह एक कारण है श्रौर जबतक किसी चित्र की पूरी कल्पना सामने न हो, वह समझ में नहीं श्रा सकता।

हम विज्ञान को विश्व की सामाजिक श्रौर राजनैतिक घटनाश्रों श्रौर श्रार्थिक तंत्र से जुदा नहीं कर सकते । इसलिए श्रब विज्ञान में दार्शनिक समन्वय लाने की आवश्यकता है। पहले जमाने में विज्ञान इसी गुण के कारण इतना फैला हुआ नजर नहीं आता था जितना आज। उसमें एक प्रकार का सामञ्जस्य था। अब चूंकि प्रत्येक विषय अपने-अपने ढंग से प्रगति कर रहा है, इसलिए यह समन्वय किठन हो गया है। मेरा विश्वास है कि विश्व की मौजूदा परिस्थिति में हमें समन्वित दृष्टिकोण से काम लेना चाहिए।

कुछ वर्ष पहले हीरोशिमा में एक बम फटा। इससे लोगों में बहुत हलचल फैल गई। मुझे लगा कि अणु बम रचनात्मक तथा विनाशात्मक, सब प्रकार के भारी परिवर्तनों का अग्रदूत है। इससे लोगों के दिलों में सवाल पैदा हुग्रा कि हम किधर जा रहे हैं, या यं किहए कि सम्यता किस स्रोर जा रही है? में नहीं कह सकता कि यह सवाल पैदा होना चाहिए था या नहीं, लेकिन बहुत से लोगों के दिलों में एक सवाल उठा और वह सवाल था कि क्या किसी ध्येय की पूर्ति के लिए कोई भी और कैसा भी साधन प्रयोग किया जा सकता है; क्योंकि हीरोशिमा में जो साधन प्रयोग में ग्राया वह इतना भयंकर था कि जिसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। यह ठीक है कि इससे मनोरथ सिद्ध हो गया, लेकिन यह ऐसा प्रश्न है जिसकी उपयोगिता पर प्रत्येक वैज्ञानिक को विचार करना चाहिए।

विज्ञान के दो पहलू हैं: एक रचनात्मक और दूसरा विनाशात्मक। हीरोशिमा में यह संघर्ष साफ जाहिर हो गया। संयुक्त राष्ट्र परिषद् के एटोमिक एनर्जी कमीशन के निर्णय के बावजूद—हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं—हमारे दिलों में यह प्रश्न उठता है, "हम किस ओर जा रहे हैं?"

हम एक नये युग के द्वार पर खड़े हैं। मानवता के सामने विशाल शक्ति-साधन मौजूद हैं, जिनसे समाज का ढांचा ही बदल जायगा। मैं उस समय की कल्पना करता हूं जब बारूद का ग्राविष्कार पहली बार दुनिया में हुग्ना। यह मध्य युग की बात है। बारूद के ग्राविष्कार से समाज के ग्राधिक श्रौर राजनैतिक तंत्र को बदलने में किसी हद तक सहायता मिली। निस्संदेह उस समय श्रौर भी बहुत-सी नई शक्तियां काम कर रही थीं, फिर भी बारूद के ग्राविष्कार का समाज पर गहरा ग्रसर पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप एक पूंजीवादी व्यवस्था खड़ी हुई। मैं आश्चर्य करता हूं कि भ्रणु बम भी उस नई समाज-रचना का ग्रग्रदूत है, जो कि वर्तमान परिस्थिति के भ्रनुसार बननी चाहिए।

मेरे सामने ये सब विचार-धाराएं ब्राती है, क्योंिक मैं चित्र को पूर्ण रूप से देखना चाहता हूं, केवल बहस-मुबाहिसे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जबतक मानव-समाज की रचना में बुनियादी परिवर्तन नहीं ब्राते, विज्ञान में या अन्य किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं हो सकती। भारत में सामाजिक व्यवस्था कुछ ब्रजीव-सी है। भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न तंत्र होते हैं। कुछ सामाजिक तंत्र ऐसे हैं जो मध्य युग के सदृश हैं, कुछ बीसवीं शताब्दी के भी हैं। ब्राजकल की परिस्थिति में वर्तमान व्यवस्था ज्यादा दिन नहीं टिक सकती।

मुझे विश्वास है कि ऐसे बुनियादी परिवर्तन भ्राने वाले हैं, जिनसे समाज के ऊपर के चंद मुट्ठी भर श्रादिमियों को ही नहीं, बिल्क प्रत्येक व्यक्ति को विकास पाने का मौका मिलेगा। भारत के लिए जो बड़ी योजनाएं हमने तैयार कर रखी हैं, वे जनता के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकतीं। मेरा विचार है कि हम इन प्रवृत्तियों को ठीक दिशा में श्रौर वैज्ञानिक ढंग से श्रागे ले जा सकते हैं।

में नहीं कह सकता कि भारत ग्रागे किस दिशा में जायगा। हां, मुझे इतना ज्ञान ग्रवश्य है कि में भारत का किस ग्रीर जाना पसंद करूंगा, ग्रौर इसके निमित्त पूरा जोर लगाऊंगा। जब यह महान शक्ति एकदम से स्वतंत्र हो जायगी, तो कुछ गड़बड़ भी ग्रवश्य हो सकती है। जब कोई पुराना वृक्ष उखाड़ा जाता है तो उसके चारों ग्रोर की जमीन हिल जाती है, ग्रौर ग्राज भारत में ऐसे कई वृक्ष उखाड़े जा रहे हैं। करोड़ों ग्रादिमयों के ग्राजद होने पर एक महान शक्ति का प्रवाह निकलेगा। लेकिन यह कहना कठिन है कि इस प्रवाह की दिशा क्या होगी?

हममें से बहुत-से लोग उन घटनाग्रों से, जो ग्राजकल भारत में हो रही हैं, चिन्तित हैं। विदेशों से ग्राए हुए मित्रों को भी इस संघर्ष से परिचित रहना चाहिए। लेकिन जब इस संघर्ष का समाचार विदेशों को भेजा जाता है तो हजारों गुना बढ़ा-चढ़ा कर भेजा जाता है। विदेशों में इसका प्रभाव यह पड़ता है कि वहां भारत को एक ऐसा मुल्क ख्याल किया जाता है कि जहां लोग एक दूसरे का गला काटने में ही लगे रहते हैं। भारतीय जनता, जो ग्राज तक प्रायः निश्चल-सी रही, ग्रब गितशील हो गई है। देश के महान प्रवाहों के सामने ग्रापसी झगड़े बहुत छोट नजर ग्राते हैं, यद्यपि ये कभी-कभी उस क्षण के लिए बहुत महत्वशाली प्रतीत होते हैं। भारत में एक महान परिवर्तन ग्रा रहा है। सारी जनता ग्रागे बढ़ रही है। जिस समय एक समूचा राष्ट्र ग्रागे बढ़ता है ग्रीर लोग ग्रचानक ग्रपने ग्रन्दर ग्रद्भुत शक्ति का ग्रनुभव करते हैं तो वे जहां-तहां भटक जाते भी हैं; लेकिन महत्व की बात तो यह है कि उनमें जीवन है, ग्रीर यदि वे गलती करते हैं ग्रीर भटक भी जाते हैं तो ग्रन्त में वे सही रास्ते पर ग्रा जायंगे, क्योंकि वे शक्ति शाली हैं।

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा भविष्य बहुत उज्ज्वल है। इसलिए में चाहता हूं कि ग्राप दूर की दृष्टि से भारत का चित्र ग्रपने सामने रखें, न कि मौजूदा लड़ाई-झगड़ों को देख कर बहक जायं। झगड़े तो ग्राजकल प्रायः सभी देशों में हैं, क्योंकि इस परिवर्तन-काल में झगड़ों का होना ग्रनिवार्य है। लेकिन ज्यादा महत्व की बात यह है कि हम किस प्रकार ग्रपना विकास करेंगे। वैज्ञानिक का फर्ज है कि वह विकास-सम्बन्धी योजनाएं बनाने में मदद दे। यदि हमारे देश को उन्नति करनी है, जैसा कि वह ग्रवश्य करेगा, तो इसका विकास ग्रलग-ग्रलग रीति से नहीं हो सकता, बल्कि किसी योजना के ग्रनुसार होगा, जिसका सम्बन्ध ग्रन्य बातों से भी रहेगा। इसके सिवाय ग्रीर किसी प्रकार तरक्की नहीं हो सकती।

पहली बात जो हमें समझ लेनी चाहिए वह है कि जनता की शक्ति। दूसरी बात यह कि हम उसे विकास करने का मौका दें। अगर जनता की शिक्षित बनने का मौका न मिले तो उसकी बहुत-सी शक्ति नष्ट हो जाती है। भारतीय सरकार ने आंजकल इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई।

प्रत्येक विभाग बिना यह विचार किये हुए कि ग्रन्य विभागों में क्या हो रहा है, ग्रपने-ग्रपने ढंग से चलता है। इसलिए जबतक कोई एक योजना न हो, काम नहीं चल सकता। ग्रतः यह ग्रावश्यक हो गया है कि ऐसी विस्तृत योजना बनाई जावे जिसमें राष्ट्र-जीवन के हर पहलू के बारे में विचार किया गया हो। 'नेशनल प्लेनिंग कमेटी' ने इस ग्रोर कुछ प्रयत्न किया था, लेकिन राजनैतिक उथल-पुथल के कारण यह कमेटी भी ग्रधिक समय तक काम न कर सकी।'

श्रब धीरे-धीरे इस श्रोर प्रयत्न किया जा रहा है। इसके लिए सबसे श्रावश्यक यह है कि पहले स्पष्ट किया जाय कि योजना का ध्येय क्या है और उसका श्रौर उसका ढांचा कैसा हो। फिर धीरे-धीरे उस पर श्रमल हो सकता है। इस योजना की समय-समय पर जांच-पड़ताल होती रहेगी और परिस्थित के श्रनुसार इसे बदला जा सकता है। मेरा विचार है कि जबतक योजना ठीक ढंग से तैयार नहीं होती श्रौर उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं होता, सफलता मिलनी कठिन है।

निस्संदेह, विज्ञान केवल व्यक्ति की सत्य के लिए खोज ही नहीं है। यदि इसका उपयोग समाज के लिए हो सके तो इसका मूल्य बहुत बढ़ जाता हैं। इसका ध्येय समाज की बुराइयों को दूर करने का होता रहेगा। एक भूखे व्यक्ति के सामने सत्य की कोई हस्ती नहीं। उसे तो चाहिए रोटी। भूखे श्रादमी के सामने ईश्वर का भी कोई मूल्य नहीं। भारतवर्ष एक भूखा मुक्क है श्रीर यहां के करोड़ों भूख से तड़पते हुए व्यक्तियों के सामने सत्य, ईश्वर या श्रीर श्रच्छी-श्रच्छी बातों का जिक्र करने का मतलव है उनके साथ दिल्लगी करना। हमें उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य श्रादि, जीवन की नितान्त श्रावश्यकताएं, मुहैय्या करनी हैं। जब हमें ये चीजें नसीब हो जायं, हम ईश्वर श्रादि बातों पर मजे से चर्चा कर सकते हैं।

१ अब तो 'नेशनल प्लानिंग कमीशन' द्वारा पंचवर्षीय योजनातैयार की गई है, जिसके अनुसार अमल किया जायगा।

इसलिए विज्ञान का उपयोग समाज के हित के लिए होना चाहिए। भारत में इस दिशा में एक विशाल ग्रायोजित ढंग पर ही ग्रमल हो सकता है। यह काम शुरू करना केवल सरकार का ही फर्ज नहीं है। सरकार ग्रच्छी भी होती है, बुरी भी। लेकिन साधारणतया सरकारों की गति बहुत मंद होती है ग्रौर वे उसी समय कोई काम करती हैं जब जनता की ग्रावाज उनके खिलाफ इतनी जोगें से उठती है कि उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है। इसलिए में वैज्ञानिकों की, सरकार का मुंह ताकने की प्रवृति को पसन्द नहीं करूंगा। हां, सरकार से सहायता प्राप्त करने की ग्राशा रखना उनका हक है।

भारतीय सरकार के एक सदस्य की हैंसियत से मैं इतना कह सकता हूं कि हम भारत में विज्ञान की उन्नति में विशेष दिलचस्पी रखते हैं। हम ग्रपने देश की समस्त वैज्ञानिक शक्ति का लाभ उठायेंगे ग्रौर लोगों को शिक्षा पाने, उन्नति करने ग्रौर समाज की सेवा करने का मौका देंगे। मैं इस विज्ञान परिषद् को ग्रौर ग्रपने उन मित्रों को जो बाहर से ग्राए हैं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम विश्व-शान्ति ग्रौर मानव-समाज की उन्नति में ग्रापके साथ पूर्णतया सहयोग रखना चाहते हैं।

लेकिन जब में ग्रापके साथ यह वायदा करता हूं तो इसके साथ-साथ यह भी साफ जाहिर कर देना चाहता हूं कि हम युद्ध के कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। मैं नहीं कह सकता कि हमारा भविष्य कैसा होगा। मैं भविष्य के बारे में कोई पेशीनगोई नहीं कर सकता ग्रौर न मुझमें वह ताकत है कि मैं ग्रपने देश को ग्रमुक ढंग से काम करने के लिए बाध्य कर सकूं; लेकिन ग्राजकल जबकि लोग फिर से युद्ध की बातचीत करने लग गए हैं ग्रौर वैज्ञानिकों को ग्रागामी युद्धों की तैयारी में जुटा दिया गया है, वैज्ञानिकों को चाहिए कि वे विचार करें कि उनका किस प्रकार दुष्पयोग किया जाता है ग्रौर उन्हें यह साफ जाहिर कर देना चाहिए कि वे बुरे कामों में हिस्सा नहीं लेंगे।

मेरा यह पक्का विश्वास है कि भारत भविष्य में होने वाले भयंकर युद्धों में शामिल नहीं होगा। में यह दावा अवश्य कर रहा हूं, लेकिन साथ ही में यह भी जानता हूं कि शान्ति के लिए वैज्ञानिक काम क्या हैं और युद्ध के लिए क्या, इन दोनों में फर्क करना किठन है। यह महान शक्ति—'अणु शक्ति'—जो अचानक वैज्ञानिक खोजों के परिणाम-स्वरूप हाथ लग गई है, अमन और युद्ध दोनों के लिए काम में आ सकती है। हम इसको इसलिए नहीं छोड़ देंगे कि यह युद्ध के लिए भी काम में आसकती है। यह स्पष्ट है कि हम भारत में इस शक्ति का पूर्णतया विकास करना चाहते हैं। सौभाग्य से हमारे पास सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक मौजूद हैं जो इसमें हमारी सहायता करेंगे। में आशा करता हूं कि हम इसका विकास बाकी दुनिया के साथ मिल कर अमन कायम करने के लिए ही करेंगे।

यह बड़े दु:ख की बात है कि जबिक दुनिया में ऐसी महान शिक्तयां मौजूद हैं, जो भलाई के कामों में लगाई जा सकती हैं और लोगों का जीवन-माप इतना ऊंचा उठाया जा सकता है जिसका कभी स्वप्न में भी विचार नहीं आया होगा, लोग संघर्ष और युद्ध की बात करते हैं और ऐसे आर्थिक और सामाजिक तन्त्र रखना पसन्द करते हैं, जिनसे सर्वाधिकारों को प्रोत्साहन मिले और भिन्न-भिन्न दलों और व्यक्तियों की सम्पत्ति के माप का अन्तर बहुत बढ़ जावे। दूसरे लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन यह एक बड़े दु:ख की बात है और कोई भी वैज्ञानिक इस सामाजिक व्यवस्था को ठीक नहीं मान सकता।

इसलिए श्राजकल, जबिक हम श्रपनी राजनैतिक श्रौर श्राधिक समस्याश्रों को सुलझाने में लगे हैं, यह श्रिनवार्य हो गया है कि हम उन बड़े प्रश्नों पर, जो हमारे सामने खड़े हैं, ग्रिधकाधिक विचार करें, जिनका निर्णय करने में विज्ञान बहुत हद तक सहायता देगा। मैं श्राप सब लोगों को जो यहां उपस्थित हैं श्रौर जो भारत के वैज्ञानिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, निमंत्रण देता हूं कि श्राप भारत के भविष्य के बारे में इस विस्तृत दृष्टि से काम लें श्रौर भारत की ४० करोड़ जनता की बेहतरी के लिए बीड़ा उठावें श्रौर भारत में श्रौर विश्व में श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर श्रवलम्बित श्रमन श्रौर तरक्की कायम करें।

३ जनवरी, १९४१

#### : २३ :

## विज्ञान का सदुपयोग और दुरुपयोग

मानव विचार सदा प्रगति करता रहता है, प्रकृति की और विश्व की समस्याओं से सदा जूझता रहता है और उन्हें समझने का प्रयत्न करता रहता है, और जो बातें में आज तुम्हें बतला रहा हूं वे कल ही विल्कुल अपर्याप्त और असामयिक हो सकती हैं। मनुष्य के दिमाग की यह चुनौती किस प्रकार ब्रह्माण्ड के दूरतम कोनों में उड़ानें भरती हैं, और उसके रहस्यों का पता लगाने का प्रयत्न करती हैं, और महान से महान तथा सूक्ष्म सं सूक्ष्म दिखाई देनेवाली वस्तुओं को पकड़ने और मापने का साहस करती है, यह देख कर मेरा मन मुग्ध हो जाता है।

यह सब "विशुद्ध" विज्ञान कहलाता है, ग्रर्थात् वह विज्ञान जिसका जीवन पर कोई सीधा या तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ता। यह प्रत्यक्ष है कि सापेक्षवाद, या 'देश-काल' की कल्पना, या ब्रह्माण्ड का ग्राकार, इनका हमारे दैनिक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार की ग्रधिकतर कल्पनाएं उच्च-श्रेणी के गणित पर निर्भर हैं, ग्रौर इस ग्रर्थ में गणित के ये जटिल तथा उच्च प्रदेश विशुद्ध विज्ञान हैं। ग्रधिकतर लोगों को इस प्रकार के विज्ञान में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है; वे तो दैनिक जीवन में विज्ञान के व्यावहारिक उपयोगों की ग्रोर ग्रधिक ग्राकृष्ट होते हैं, ग्रौर यह स्वाभाविक भो है। इसी व्यावहारिक विज्ञान ने पिछले डेढ़ सौ वर्षों

१. भारतीय विज्ञान-परिषद् में अध्यक्ष-पद से दिया गया भाषण।

में जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन पैदा कर दिया है। सच तो यह है कि म्राज का जीवन विज्ञान की इन शाखा-प्रशाखाम्रों से ही पूरी तरह संचालित होता है भ्रौर बनता बिगडता है; भ्रौर इसके बिना जीवन-यापन की कल्पना करना हमारे लिए कठिन है। लोग ग्रकसर ग्रतीत के बीते हुए ग्रच्छे दिनों की, या विगत स्वर्ण-यग की, बात चलाया करते हैं। विगत इतिहास के कुछ जमाने निराले तौर पर चित्ताकर्षक हैं, ग्रौर सम्भव है कि कुछ बातों में वे हमारे जमाने से श्रेष्ठ भी हों। परन्तु यह ग्राकर्षण भी जितना शायद दूरी के कारण या एक खास धुंधलेपन के कारण है उतना श्रन्य किसी वस्तु के कारण नहीं है। किसी युग को हम शायद इस कारण महान समझते हैं कि कुछ महान व्यक्तियों ने उसे सुशोभित किया या उसमें उनकी प्रधानता रही। इतिहास में शुरू से लगाकर ग्रबतक साधारण जनता की ग्रवस्था बड़ी शोचनीय रही है। विज्ञान ने युग-युगान्तर का उनका भार कुछ हलका किया है। अगर तुम अपने चारों स्रोर निगाह डालो तो देखोगे कि जिन वस्तुत्रों को तुम देख सकते हो उनमें से ग्रधिकांश का विज्ञान के साथ कुछ-न-कुछ सम्बन्ध है। हम व्यावहारिक विज्ञान के साधनों द्वारा यात्रा करते है, इन्हींके द्वारा एक-दूसरे को समाचार भेजते हैं, हमारे भोजन की वस्तुएं भी अवसर इन्हीं साधनों से तैयार होती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजी जाती हैं। जो श्रखबार हम पढ़ते हैं, या हमारी पुस्तकें, या जिस काग़ज पर मैं लिख रहा हूं या जिस क़लम से लिख रहा हूं, ये सब चीजें विज्ञान के साधनों के भ्रलावा भ्रन्य प्रकार से तैयार ही नहीं हो सकतीं। सार्वजनिक सफाई स्रौर स्वास्थ्य तथा कुछ रोगों पर विजय, विज्ञान पर ही निर्भर है। स्राधुनिक संसार के लिए व्यावहारिक विज्ञान के बिना काम चलाना बिलकुल ग्रसम्भव है। बाकी तमाम दलीलें छोड़ भी दी जाय तो एक दलील ग्रन्तिम श्रीर निर्णायक है-विज्ञान की सहायता के बिना संसार के निवासियों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल सकेगा, श्रौर श्राधे से श्रधिक लोग भर पेट भोजन न मिलने से मौत के मुंह में चले जायंगे । मैं बतला चुका हूं कि विगत सौ वर्षों में भ्राबादी किस तरह छलांग मार कर बढ गई है। यह

बढ़ी हुई म्रावादी तभी जीवित रह सकती है जब खाद्य-पदार्थ उत्पन्न करने के लिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए विज्ञान की सहायता ली जाय।

जब से विज्ञान ने मानव जीवन में बड़ी-बड़ी मशीनों का प्रवेश कराया है, तभी से उनमें सुधार करने की प्रिक्या निरन्तर चली ग्रा रही है। मशीनों को अधिक कारगर और मनुष्य की मेहनत पर कम निर्भर बनाने के लिए हर साल तो क्या हर महीने अनिगनती छोटे-छोटे फेर-बदल होते रहते हैं। यान्त्रिककला में ये सुधार, या यंत्र-शास्त्र में ये प्रगतियां, बीसवीं सदी के पिछले तीस वर्षों में तो खास तेजी के साथ हुई हैं। गत वर्षों में परिवर्तन की यह गति, जो ग्रब भी चाल है, इतनी जबरदस्त रही है कि इसने उद्योगों तथा उत्पादन के साधनों में वैसा ही क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया है, जैसा कि ग्रटारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में ग्रौद्योगिक ऋान्ति के कारण हम्रा था। उत्पादन के कार्यों में बिजली का निरन्तर बढ़ता हुन्ना उपयोग इस क्रान्ति-कारी परिवर्तन का बडा कारण है। इस प्रकार बीसवीं सदी, खास कर संयुक्त राज्य ग्रमरीका में, महान विद्युत कान्ति हुई है, ग्रौर इसके फलस्वरूप जीवन की परिस्थितियां ही बिलकूल बदल गई हैं। जिस प्रकार ग्रठारहवीं सदी की ग्रौद्योगिककान्ति के फलस्वरूप यंत्र-युग का उदय हुग्रा, प्रकार वैद्युत क्रान्ति के फलस्वरूप ग्रब शक्ति-युग का प्रादुर्भाव हो रहा है। उद्योगों, रेलों तथा अन्य अनगिनती प्रयोजनों के लिए उपयोग में आनेवाली विद्यत-शक्ति ग्रब हर चीज पर हावी हो रही है। यही कारण था कि लेनिन ने बड़े दूर की सोच कर सारे रूस में जल-बिजली के विशाल बिजली-घर बनाने का निश्चय किया था।

ग्रन्य सुधारों के साथ-साथ उद्योगों में विद्युत-शक्ति के इस उपयोग के फलस्वरूप बिना ग्रधिक खर्च के ही महान परिवर्तन हो जाता है। मसलन, बिजली से चलनेवाली मशीनों में जरा-सी फेर-बदल से उत्पादन दुगना हो जाता है। इसका बहुत बड़ा कारण मानव उपादान का उत्तरोत्तर कम किया जाना है, क्योंकि मनुष्य धीरे-धीरे काम करता है ग्रौर कभी- कभी भूल भी बैठता है। इसलिए ज्यों-ज्यों मशीनों में उन्नित होती जाती है, त्यों-त्यों उन पर काम करनेवाले मजदूरों की संख्या कम होती जाती है। ग्राज कल एक ग्रकेला मनुष्य कुछ हत्थों को घुमाकर या बटनों को दबाकर बड़ी-बड़ी मशीनों का संचालन करता है। इसका परिणाम यह होता है कि कारखानों में तैयार होने वाले माल का उत्पादन बहुत ग्रिधिक बढ़ जाता है, ग्रौर साथ ही कारखानों के बहुत-से मजदूर निकाल दिये जाते हैं, क्योंकि ग्रब उनकी जरूरत नहीं रहती। इसी के साथ-साथ यंत्र-शास्त्र में इतनी तेजी से प्रगति हो रही है कि कोई नई मशीन कारखाने में लगने भी नहीं पाती कि नये सुधारों के कारण वह कुछ हदतक पुराने ढंग की हो जाती है।

मजदूरों के स्थान पर मशीनों के लगाये जाने का यह सिलसिला मशीनों के प्रारम्भ काल से ही चला ब्रा रहा है। शायद में तुम्हें बतला चुका हूं कि उन दिनों बहुत दंगे हुए थे, ब्रौर कोधित मजदूरों ने नई मशीनें तोड़-फोड़ डाली थीं। परन्तु बाद में मालूम हुग्रा कि ब्राखिरकार मशीनों के कारण ब्रिधिक लोगों को काम मिलता है। चूंकि मशीन की सहायता से मजदूर ब्रिधिक माल तैयार कर सकता था, इसलिए उसकी मजदूरी की दर ऊंची हो गई ब्रौर चीजों की कीमतें गिर गईं। इससे मजदूर तथा साधारण लोग इन चीजों को ज्यादा खरीद सकते थे। उनके रहन-सहन के ढंग भी पहले से अच्छे हो गए, ब्रौर कारखानों के बने माल की मांग बढ़ने लगी। इसका नतीजा यह हुन्ना कि ब्रिधिकाधिक कारखाने डाले जाने लगे, ब्रौर उनमें ब्रिधकाधिक मजदूर काम पर लगाये गये। मतलब यह कि, यद्यिप मशीनों ने हर कारखाने में मजदूरों की संख्या कम कर दी, पर समग्र रूप में पहले से भी ब्रिधक मजदूर काम पर लग गये, क्योंकि कारखानों की संख्या बहुत बढ़ गई।

यह सिलसिला मुद्दत तक चलता रहा, क्योंकि उद्योग-प्रधान देशों द्वारा पिछड़े हुए देशों की दूरवर्ती मंडियों पर कब्जा करने से इसमें सहायता मिली। मगर पिछले कुछ वर्षों में यह सिलसिला बन्द हो गया मालूम देता है। शायद वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में श्रौर श्रधिक विस्तार सम्भव नहीं है, श्रौर इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन श्रावश्यक हो गया है। श्राधुनिक उद्योग "सामूहिक उत्पादन" के पीछे पड़ा हुश्रा है, परन्तु यह तभी चल सकता है जब इस प्रकार तैयार हुश्रा माल जनसमूह द्वारा खरीदा जाय। श्रगर जनता बहुत गरीब है या बहुत बे-रोजगार हैं, तो वह इस माल को नहीं खरीद सकती।

परन्तु इसके बावजूद भी यांत्रिक उन्नति निरन्तर हो रही है, ग्रौर इसका नतीजा यह हो रहा है कि मशीनें मजदूरों का स्थान लेती जा रही हैं ग्रौर बेकारों की संख्या बढ़ा रही हैं। सन् १६२६ ई० से सारी दुनिया में व्यापार की भारी मंदी हो रही है, परन्तु इतने पर भी यंत्र-शास्त्र की उन्नति नहीं रुकी है। कहते हैं कि सन् १६२६ ई० से ग्रब तक संयुक्त राज्य ग्रमरीका में इतनी यांत्रिक उन्नति हुई है कि जो लाखों ग्रादमी बेकार हो गए हैं उन्हें कभी काम पर लगाया ही नहीं जा सकता; चाहे उत्पादन सन् १६२६ ई० के बरावर ही क्यों न कायम रक्खा जाय।

सारे संसार में, श्रौर खास कर उन्नत उद्योग-प्रधान देशों में, बेकारी की महान समस्या उत्पन्न करने वाले श्रौर भी श्रनेक कारण हैं, पर यह एक बड़ा कारण है। यह एक निराली श्रौर श्रौंधी समस्या है, क्योंकि नवीनतम मशीनों के द्वारा बहुत श्रधिक उत्पादन का परिणाम यह होना चाहिए कि राष्ट्र श्रधिक मालदार हो जाय श्रौर हरेक मनुष्य के जीवन का स्तर ऊंचा उठ जाय। परन्तु इसके विपरीत इसका परिणाम हुग्रा है गरीबी श्रौर भयंकर मुसीबत। खयाल होता है कि इस समस्या का वैज्ञानिक हल कठिन नहीं होगा। शायद कठिन है भी नहीं। परन्तु श्रसली कठिनाई इसे वैज्ञानिक श्रौर उचित ढंग पर हल करने के प्रयत्न में उपस्थित होती है। क्योंकि ऐसा करने में श्रनेक निहित-स्वार्थों पर चोट पड़ती है, श्रौर ये स्वार्थ इतने बलशाली हैं कि श्रपनी-श्रपनी सरकारों पर इनका पूरा नियंत्रण है। इसके श्रलावा यह समस्या जड़ में श्रन्तर्राष्ट्रीय है, श्रौर श्राज की राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धाएं कोई श्रन्तर्राष्ट्रीय हल निकलने नहीं देतीं। सोवियत रूस इसी

प्रकार की समस्याग्रों का हल करने में वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग कर रहा है। परन्तु चूंकि उसे राष्ट्रीय दृष्टिकोण से चलना पड़ता है, श्रौर बाकी की दुनिया पुंजीवादी है तथा रूस से शत्रुता रखती है, इसलिए उसकी कठिनाइयां बहुत अधिक हैं। अगर यह बात न होती तो ये कठिनाइयां इतनी अधिक नहीं होतीं। आज का संसार मलतः अन्तर्राष्ट्रीय है, यद्यपि उसका राजनैतिक ढांचा पिछड़ा हुन्ना है न्नौर संकीर्ण राष्ट्रीयता से भरा हुन्रा है। स्थायी रूप से समाजवाद तभी सफल हो सकता है जब वह म्रन्तर्राष्ट्रीय जागतिक समाजवाद बन जाय । समय को पीछे नहीं ढकेला जा सकता । इसी प्रकार ग्राज का ग्रन्तर्राष्ट्रीय ढांचा, ग्रपूर्ण होते हए भी, राष्ट्रीय ग्रलगाव के पक्ष में दबाया नहीं जा सकता। राष्ट्रीयतावाद को तीव्र करने का प्रयत्न, जैसा कि फ़ासीवादियों द्वारा विभिन्न देशों में हो रहा है, अन्त में असफल हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वह आज की जागतिक अर्थ-व्यवस्था के मौलिक अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के प्रतिकृत जाता है। हां, यह हो सकता है कि इस प्रकार ग्रसफल होकर वह सारी दुनिया को ग्रपने साथ ले बैठे, और इस तथाकथित ग्राधनिक सम्यता को सार्वभौम विपत्ति में फंसा दे।

इस प्रकार की विपत्ति का खतरा न तो कोई दूर की बात है ग्रौर न ग्रविचारणीय। जैसा कि हम देख रहे हैं, विज्ञान ग्रपने पीछे ग्रनेक ग्रच्छी चीजें लेकर आया है, परन्तु इसी विज्ञान ने युद्ध की बीभत्सता को भयंकर रूप में बढ़ा दिया है। राज्यों ग्रौर सरकारों ने विशुद्ध ग्रथवा व्यावहारिक विज्ञान की अनेक शाखाओं की उपेक्षा की है। परन्तु उन्होंने विज्ञान के सामरिक पहलू की उपेक्षा नहीं की है, ग्रौर ग्रपने-ग्रापको हथियारों से लैस करने के लिए ग्रौर ग्रपना बल बढ़ाने के लिए विज्ञान की नवीनतम व्यावहारिक-कला का पूरा उपयोग किया है। सारी स्थिति का ग्रन्तिम विश्लेषण यह है कि ग्रधिकांश राज्यों का सहारा पशु-बल है, ग्रौर वैज्ञानिक कला इन हुकूमतों को इतना बलवान बना रही है कि वे परिणामों से बिलकुल न डर कर जनता पर मनमाने ग्रत्याचार कर सकती है। वह

पुराना जमाना बहुत दिन हुए बीत चुका जब जनता अत्याचारी हुकूमतों के विरुद्ध उपद्रव किया करती थी, और आम रास्तों में नाकेबिन्दियां करके लड़ा करती थी, जैसा कि फांस की महान कान्ति में हुआ था। अब किसी निहत्थी या हथियारबन्द भीड़ के लिए राज्य के सुसंगठित और सुसज्जित सैन्य-बल से लड़ना असम्भव हो गया है। यह दूसरी बात है कि राज्य की सेना खुद ही विद्रोह कर दे, जैसा कि रूसी कान्ति के समय में हुआ था; परन्तु जब तक ऐसी घटना न हो, तब तक राज्य को बल से परास्त नहीं किया जा सकता। इस कारण आजादी के लिए प्रयत्नशील कौमों को यह जरूरत आ पड़ी है कि वे सामूहिक कार्रवाई के अन्य शान्तिपूर्ण उपायों का आश्रय लें।

इस प्रकार विज्ञान के कारण राज्यों की बागडोर गिरोहों या कुछ चुने हुए लोगों के हाथों में चली गई है, ग्रौर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का तथा उन्नीसवीं सदी के पुराने लोकतंत्री विचारों का हनन हो रहा है। गिने-चुने लोगों को ऐसी हुकूमतों का विभिन्न राज्यों में प्रादुर्भाव हो रहा है। कभी तो ये हुकूमतें लोकतंत्र के सिद्धान्तों की महत्ता को स्वीकार करने का ढोंग रचढ़ी हैं, ग्रौर कभी उनकी खुली निन्दा करती हैं। विभिन्न राज्यों की ये गिने-चुने लोगों की हुकूमतें त्रापस में टक्कर खाती हैं, ग्रौर राष्ट्रों में युद्ध छिड़ जाता है। इसकी पूरी सम्भावना नजर ग्राती है कि ग्राज या भविष्य में ऐसा महायुद्ध केवल इन गिने-चुने लोगों की हुकूमतों को ही नहीं बिल्क ग्राधुनिक सम्यता तक को विनष्ट कर देगा। यह भी सम्भव है कि इस युद्धाग्नि की राख में से ग्रन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो जाय जिसकी मार्क्सवादी दर्शन में विश्वास रखने वाले बाट देख रहे हैं।

युद्ध की वीभत्स वास्तविकताश्रों की कल्पना करना कोई रुचिकर विषय नहीं है। श्रीर इसी कारण इस वास्तविकता को लच्छेदार शब्दों श्रीर उत्साहवर्द्धक बाजों श्रीर चमक-दमक वाली वर्दियों के परदे में छिपाया जाता है। परन्तु यह जानना श्रावश्यक है कि श्राज युद्ध का क्या श्रर्थ है। गत महायुद्धों ने बहुतों को युद्ध की बीभत्सता का भान करा दिया। इस पर भी यह कहा जाता है कि जो अगला महायुद्ध होने वाला है उसकी तुलना में गत महायुद्ध कुछ भी नहीं था। क्योंकि गत कुछ वर्षों में जहां श्रौद्योगिक कला ने दस गुनी उन्नति कर ली है, वहां युद्ध के विज्ञान में सौ गुनी उन्नति हुई है। युद्ध श्रव केवल पैदल सेना के हल्लों और घुड़-सवार सेना के धावों का मामला नहीं रह गया है। पुराने पैदल सिपाही और घुड़-सवार श्राज युद्ध के लिए करीब-करीब उतने ही बेकार हो गए हैं जितने कि तीर-कमान। आज का युद्ध यांत्रिक टैंकों और वायुयानों और बमों का, और खास कर पिछली दो चीजों का, मसला है। वायुयानों की गति और कार्य-क्षमता दिन-पर-दिन तरक्की कर रही है।

श्रगर युद्ध छिड़ जाय तो यह अन्देशा है कि युद्ध-प्रवृत्त राष्ट्रों पर शत्रु के वायुयान तुरन्त आक्रमण कर देंगे। ये वायुयान युद्ध की घोषणा होते ही तुरन्त आ धमकेंगे, या शत्रु की बेखबरी से फ़ायदा उठाने के लिए युद्ध के पहले ही आ जायंगे, और बड़े-बड़े शहरों तथा कारखानों पर घोर विस्फोटक बमों की वर्षा कर देंगे। शत्रु के कुछ वायुयान शायद नष्ट भी कर दिये जायं, परन्तु बाकी बचे हुए वायुयान शहर पर बम गिराने के लिए काफ़ी होंगे। इन वायुयानों से बरसने वाले बमों में से विषैली गैसें निकल कर चारों श्रोर फैल जायंगी और उस क्षेत्र भर में छा जायंगी, और जहां तक ये पहुंचेगी बहां तक के सारे जीव दम घुट कर मर जायंगे। इस प्रकार नागरिक जनता का अत्यन्त कूरतापूर्ण और कष्टदायक तरीकों से बड़े भारी पैमाने पर संहार किया जायगा, जिससे लोगों को असह्य यातना और मानसिक वेदना भुगतनी पड़ेंगी। और सम्भव है कि इस प्रकार की कार्रवाइयां परस्पर युद्ध-प्रवृत्त प्रतिद्वन्दी शक्तियों के बड़े-बड़े शहरों मे एक-साथ की जायं। अगर योरप में युद्ध हुआ तो लंदन, पैरिस और बर्लिन कुछ ही दिनों या हफ्तों के अन्दर शायद सुलगते हुए खंडहरों के ढेर हो जायंगे।

इससे ज्यादा बुरी चीज एक स्रौर है। वायुयानों द्वारा गिराये जाने वाले बमों में तरह-तरह के भीषण रोगों के जीवाणु या कीटाणु भी हो सकते हैं, जिससे पूरे-के-पूरे शहरों में इन रोगों की छूत फैल जायगी। इस प्रकार की "कीटाणु युद्ध-नीति" अन्य तरीक़ों से भी कार्यान्वित की जा सकती है। जैसे, खाद्य-पदार्थों और पीने के पानी को रोगाणु-युक्त बनाकर, या रोग-वाहक जन्तुओं का उपयोग करके। इसका उदाहरण चूहा है जो प्लेग के कीटाणुओं का वाहक होता है।

ये सारी बातें राक्षसी श्रौर श्रनहोनी प्रतीत होती हैं, श्रौर हैं भी ऐसी ही। कोई राक्षस तक भी ऐसा करना पसन्द नहीं करेगा। परन्तु जब लोग पूर्णतया भयग्रस्त हो जाते हैं श्रौर जीवन-मरण की लड़ाई में प्रवृत्त होते हैं, तो श्रनहोनी घटनाएं भी हो जाती हैं। शत्रु द्वारा देश ऐसे श्रनुचित श्रौर राक्षसी उपायों के श्रवलम्बन का भय मात्र ही हर देश को पहला वार करने के प्रति प्रेरित कर सकता है। क्योंकि ये हथियार इतने भयंकर हैं कि जो देश पहले इनका प्रयोग करेगा वह बहुत फायदे में रहेगा। भय की श्रांखें बड़ी होती हैं!

विषैली गैस का तो गत महायुद्ध में सचमुच व्यापक प्रयोग किया गया था, ग्रौर यह बात बहुत लोगों को मालूम है कि सामरिक प्रयोजन के लिए इस गैस को तैयार करने वाले बड़े-बड़े कारखाने तमाम बड़ी-बड़ी शक्तियों के पास मौजूद हैं। इन सब बातों से यह परिणाम निकलता है कि ग्रगले महायुद्ध में असली लड़ाई युद्ध के मोर्चों पर नहीं होगी, जहां कुछ सेनाएं खन्दकों में पड़ी-पड़ी ग्रापस में लड़ती रहेंगी, बिल्क मोर्चों के पीछे शहरों में ग्रौर नागरिक जनता के घरों में होंगी। यहां तक हो सकता है कि युद्ध काल में सबसे सुरक्षित स्थान शायद लड़ाई का मोर्चा ही बन जाय, क्योंकि वहां पर सैनिकों की हवाई हमलों से ग्रौर विषैली गैसों से ग्रौर रोगाणुग्रों से रक्षा का पूरा प्रबन्ध रहेगा! परन्तु पीछे रहने वाले पुरुषों ग्रौर स्त्रियों ग्रौर बच्चों के लिए इस प्रकार की रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं होगा।

इस सब का परिणाम क्या होगा ? क्या सार्वभौम विनाश ? क्या सदियों के प्रयत्नों से निर्मित संस्कृति श्रौर सम्यता के सुन्दर भवन का श्रन्त ?

कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, उसे हम नहीं देख सकते। भ्राज हम देखते हैं कि संसार में दो तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं प्रतिद्वन्द्वी तथा परस्पर विरोधी हैं। एक प्रित्रया तो सहयोग तथा समझदारी की, उन्नति की ग्रौर सम्यता के भवन के निर्माण की है; दूसरी प्रित्रया विनाशकारी है, प्रत्येक वस्तु को नष्ट-भ्रष्ट करनेवाली है, मनुष्य-जाति के द्वारा ग्रात्म-हत्या का प्रयत्न है। दोनों उत्तरो-त्तर तीव्र गित से दौड़ रही हैं, दोनों विज्ञान के हथियारों ग्रौर यंत्रकलाओं से ग्रपने-श्राप को लैस कर रही हैं। दोनों में जीत किसकी होगी? 'विश्व इतिहास की झलक' से

#### : २४ :

### समाज की स्थिरता और सुरचा

दुनिया में ऐसे लोग कभी सुधार नहीं कर सकते जो हमेशा ग्रपनी सुरक्षा की चिन्ता में ही रहते हैं ग्रौर जो व्यावहारिक बुद्धि को ही ग्रपना ग्राराध्यदेव मानते हैं। जो लोग सुख ग्रौर ग्राराम की जिन्दगी बसर कर रहे हैं ग्रौर जिनके पास ग्रावश्यकता से ग्रधिक साधन मौजूद हैं, वे कदापि क्रान्ति के प्रचारक नहीं हो सकते। संसार में परिवर्तन ग्रौर विकास की प्रेरणा उन लोगों द्वारा होती है जो दुखी हैं ग्रौर ग्रसन्तुष्ट हैं ग्रौर जो कि ग्रन्याय ग्रौर बुराइयों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं।

किसी समाज का श्राधार उसकी स्थिरता श्रौर सुरक्षा पर होता है। लेकिन श्राज हमारे देश में कितनों को यह स्थिरता श्रौर सुरक्षा प्राप्त है? श्राप जानते हैं कि करोड़ों जनता इन दोनों चीजों से वंचित है। उनको तो पेटभर भोजन प्राप्त होना ही दुर्लभ है, फिर सुरक्षा की बातें करना तो उनका उपहास करना है। जब तक कि मामूली सलामती से भी न रह सके, समाज का स्थिर रहना किटन है। इसलिए श्राप देखते हैं कि दुनिया में एक के पश्चात दूसरी कान्ति श्राती रहती है, इसलिए नहीं कि श्रमुक व्यक्ति या जन-समुदाय खून-खच्चर या श्रराजकता का हामी है, बल्कि इसलिए कि श्रिधक लोग।ज्यादा सुरक्षा चाहते हैं। समाज में सच्ची स्थिरता

श्रौर सुरक्षा उसी वक्त श्रा सकती है जब श्रधिक-से-श्रधिक जनता का कल्याण हो, न कि छोटे-छोटे विशेष दलों का। हो सकता है कि श्रभी वह समय नहीं श्राया है, लेकिन समाज धीरे-धीरे श्रागे की श्रोर श्रवश्य बढ़ रहा है। इस श्रादर्श की श्रोर श्रग्रसर होने के लिए जितनी श्रधिक जागृति समाज में होगी, श्रौर जितना श्रधिक संग्राम किया जायगा, समाज उतना ही जीवित श्रौर प्रगतिशील होगा। यिद किसी समाज से यह प्रेरणा लुप्त हो गई है तो वह समाज तटस्थ श्रौर जीवन रहित हो जायगा श्रौर वह धीरे-धीरे मुरझा कर नष्ट हो जायगा।

इसलिए जब तक संसार ग्रादर्श स्थिति तक नहीं पहुंच जाता, स्वस्थ समाज में ऋन्ति का ग्रंकुर ग्रवश्य रहना चाहिए। इसमें कभी ऋन्ति ग्रानी चाहिए ग्रौर कभी गंभीरता ग्रौर विचार। समाज के नवयुवक ही ऋन्ति को लाने वाले होते हैं। वे ग्रन्याय के खिलाफ झंडा उठाते हैं, ग्रौर रूढिवादी बुजुर्गों को समाज पर ग्रपने विचार लादने ग्रौर समाज की प्रगति मंद होने से रोकते हैं।

मैं महसूस करता हूं कि सारी बुराइयों की बुनियाद हमारी गलत विचार-धारा है। आधिक, राजनैतिक, वैदेशिक, परतंत्रता बुरी है, लेकिन उससे भी बुरा यह है कि हम विदेशी शासकों के आदर्शों को ठीक मान कर उन्हें स्वीकार करते हैं, जिससे कि हमारी किया-शीलता में शिथिलता आ जाती है। और हम अंधी गली में निरुद्देश घूमने लगते हैं, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। इसलिए मैं अपनी विचार-धारा यथा सम्भव स्पष्ट कर देना चाहता हूं और अपने दिमाग में लगे हुए सारे मकड़ी के जालों को निकाल देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा करें। बिना सोचे समझे और अपने ध्येय को स्पष्ट रीति से सामने रखे, यह सोचे बिना कि हम इस ध्येय तक कैसे पहुंच सकते हैं, केवल कुछ राजनैतिक वाक्यों को दुहराते रहने से कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन उसके पीछे विचार और विश्वास नहीं है तो व्यर्थ की चीज है। मैं यह ज्यादा जरूरी समझता हूं कि आप संसार की वर्तमान स्थिति का ठीक अंदाजा लगाएं, उसे बेहतर

बनाने की तीन्न इच्छा रखें, श्रौर यह जांच करें कि श्रावश्यकताएं क्या हैं श्रौर वे कैसे पूरी की जा सकती हैं। यदि श्रापको मेरी बातें न जंचें, तो उन्हें छोड़ दीजिये। लेकिन साथ ही, श्राप उन चीजों को भी स्वीकार न करें चाहे वह परम्परागत हों या सनातन काल से चली श्रा रही हों या धर्म की छाप उन पर लगी हो। यदि श्रापकी बुद्धि उनको गलत साबित करती हो या वे वर्तमान परिस्थिति के श्रनुकूल न हों, क्योंकि जैसा चीनियों का कहना है, "धर्म श्रनेक हैं, लेकिन बुद्धि एक है।"

श्राज दुनिया की क्या हालत है? हम देखते हैं कि बहुसंख्या दुखी है। उनके पास न खाने को भोजन है, न पहनने को कपड़े श्रौर न उनको विकास के लिए कोई मौका है जब कि मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो ऐश-श्राराम की जिन्दगी बसर कर रहे हैं। चारों श्रोर युद्ध श्रौर संघर्ष चल रहे हैं। जो शक्ति बेहतर सामाजिक रचना में लगनी चाहिए थी, वह प्रतिस्पर्धा श्रौर पास्परिक विनाश में लग रही है। जब सारी दुनिया की यह हालत है, तो हमारे जैसे श्रभागे देश का कहना ही क्या? विदेशी हुकूमत ने हमारे मुक्क को बिलकुल मुफ़लिस श्रौर दुखी बना दिया है, श्रौर रूढ़ि-परा-यणता तथा पुराने रस्म रिवाज एवं विचारों ने तो उसकी जान ही निकाल दी है।

संसार में निस्सन्देह कोई गड़बड़ है ग्रौर हमें शक होने लगता है कि इस दुख ग्रौर ग्रब्यवस्था के पीछे कोई ग्रन्तिम लक्ष्य भी है। २५०० वर्ष पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ ने जो बाद को महात्मा बुद्ध बने संसार की इन यातनाग्रों को देखा था ग्रौर विह्वल हृदय होकर यह प्रश्न पूछा था, "यह कैसे हो सकता है कि वह ब्रह्मा, जिसने यह संसार रचा इसे दुखी रखे? यदि वह सर्वशक्तिमान होता हुग्रा भी संसार को इस हालत में रखता है तो इसका ग्रथं है कि वह नेक नहीं है। यदि वह सर्वशक्तिमान नहीं, तो वह ईश्वर नहीं है।

यद्यपि यह कहना कठिन है कि संसार का ग्रन्तिम उद्देश्य क्या है, प्रत्येक मनुष्य का तात्कालिक कर्तव्य यह है कि वह संसार के दुखों का भार कुछ

हलका करे और एक बेहतर समाज-रचना में मदद करे। स्रादर्श समाज वह है जिसमें एक जाति दूसरी जाति पर यथा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर शासन न करे, प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग हो।

ब्रिटिश साम्राज्यवाद का ग्रक्सर ग्रापने घोर विरोध किया है; क्योंकि ग्राप इससे दुखी हैं। लेकिन क्या कभी ग्रापने विचार किया कि यह एक विश्वव्यापी व्यवस्था का रूपांतर है जो कि निस्सन्देह ग्रत्यंत ग्रनुचित ग्रीर हिंसात्मक है ग्रीर यह विश्वव्यापी साम्राज्यवाद प्रत्यक्ष प्रमाण है एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का, जो दुनिया के ग्रविकांश हिस्से में पाया जाता है ग्रीर जिसे पूंजीवाद कहते हैं? जबतक साम्राज्यवाद की जड़ें उखाड़कर फेंक नहीं दी जातीं, मुट्ठीभर ग्रादिमयों द्वारा मानव-जाति का शोणष ग्रीर मानवजाति पर ग्रत्याचार समाप्त नहीं होगा। यह हो सकता है कि हममें से कुछ लोग शोषक वर्ग में शामिल हो जायं। लेकिन इससे बहुसंख्या को ग्राजादी नहीं मिल सकती। इसलिए हमारा ध्येय साम्राज्यवाद को समूल नष्ट करना ग्रीर समाज को नई बुनियाद पर खड़ा होना चाहिए। यह ग्राधार सहयोग पर ग्रवलम्बित होगा, जिसे दूसरे शब्दों में "समाजवाद" कहते हैं। इसलिए हमारे राष्ट्र का ग्रादर्श होना चाहिए 'सहकारी समाजवादी राज्य' की स्थापना।

श्रपने श्रादर्श तक पहुंचने के लिए हमें दो किस्म के शत्रुश्रों से मुका-बला करना है,—एक राजनैतिक, दूसरा सामाजिक । एक श्रोर हमें विदेशी शासकों पर विजय प्राप्त करनी है श्रौर दूसरी श्रोर सामाजिक प्रतिकियावादियों का मुकाबला करना है। पिछले दिनों भारतवर्ष में यह श्राश्चर्यजनक घटना कई बार देखने में श्राई है कि राजनैतिक गरम दल के लोग, सामाजिक कामों में प्रतिक्रियावादी होते हैं, श्रौर कभी-कभी जो राजनैतिक कामों में नरम दल के हैं, वे सामाजिक कामों में बहुत श्रागे बढ़े हुए होते हैं, लेकिन राष्ट्र का सामाजिक श्रार्थिक श्रौर राजनैतिक जीवन श्रलग-श्रलग नहीं किया जा सकता। केवल किसी एक भाग की दवा करके समाज के शरीर का रोग श्रच्छा नहीं किया जा सकता। यदि समाज के एक हिस्से में जरा रह जाता है तो वह दूसरे हिस्सों में भी फैल कर रोग की जड़ को ज्यादा मजबूत कर देता है। इसलिए राजनैतिक और सामाजिक सिद्धान्त ग्राप के सर्वांग सम्पूर्ण होने चाहिए। ग्रौर ग्रापके कार्यक्रम में राष्ट्रीय कियाशीलता का हरएक ग्रंग शामिल होना चाहिए।

श्रब इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया है कि सामाजिक प्रतिक्रिया-वादी लोग ही प्राय: उन लोगों का साथ देते हैं जो भारत को गुलाम रखना चाहते हैं। पिछले चंद महीनों की घटनाएं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देती हैं। श्राप लोगों ने साईमन कमीशन के बाईकाट करने में शान-दार हिस्सा लिया। श्रापने यह भी देखा कि किस प्रकार कुछ लोगों ने राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध कमीशन को सहयोग दिया। ये लोग कौन थे? इनमें प्राय: प्रतिक्रियावादी श्रौर साम्प्रदायिकतावादी लोग शामिल थे, जो राष्ट्र के हित के विरुद्ध व्यक्तिगत रियायतें श्रौर हक चाहते थे।

पिछले इतिहास में मजहब के नाम पर जनता की स्वतंत्रता की इच्छा मन्द करने का अक्सर प्रयत्न हुआ। राजाओं और सम्राटों ने धर्म को स्वार्थ सिद्ध का एक साधन मात्र बनाया, जिससे उन्होंने लोगों को बहकाया कि उन्हें शासन करने का ईश्वरीय अधिकार है। पूजारी और अन्य अधिकार प्राप्त वर्ग ने राजाओं के इस अधिकार को ईश्वरीय सिद्ध करने में मदद दी। मजहब के नाम पर जन साधारण को बतलाया गया है कि उनके दुखों का कारण उनकी किस्मत है या पूर्वजन्म के किये हुए पाप। धर्म के नाम पर स्त्री-जाति को प्रगति करने का अब तक मौका नहीं दिया गया। कई जगह मजहब के नाम पर पर्दे की जंगली प्रथा उन पर अब भी लादी जा रही है। दिलत जातियों को किस प्रकार धर्म के नाम पर कुचला गया है और उन्हें ऊपर उठने का मौका नहीं दिया गया है, यह सर्वविदित है ही। यदि भारतवर्ष में परम्परागत रूढ़ियों का बुद्धिपूर्वक खंडन करने की लहर फैल जाय तो इसका अर्थ है कि सत्तावाद का स्तम्भ ही गिर पड़ता है।

स्राजकल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि सारे संसार में राजनैतिक श्रौर सामाजिक, विषयों पर बातचीत होती है। इस बारे में दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं मौजूद हैं। एक विचारधारा है कि सुधार धीरे-धीरे, श्रौर जिन लोगों के हाथ में सत्ता है उनके सहकार द्वारा होना चाहिए। इनका विचार ग्रार्थिक क्षेत्र में पूंजीपितयों ग्रौर जमींदारों से उनकी स्वेच्छा से सत्ता प्राप्त करना है, श्रौर उनका कहना है कि सामाजिक क्षेत्र में सुधार उसी दशा में सम्भव है जब कि श्रधिकार रखनेवाला दल ही धीरे-धीरे लोप हो जाय। दूसरी विचारधारा क्रान्तिकारी है, जिसके श्रनुसार शीघ्र परिवर्तन होने चाहिए। इस विचारधारा में विश्वास रखनेवालों का खयाल है कि सत्ताधारी उस वक्त तक सत्ता नहीं छोड़ सकते जब तक कि उन्हें मजबूर न किया जाय। रजामंदी हासिल करने की बात ये लोग भी कहते हैं, लेकिन यह रजामंदी हारे हुए व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध ग्रौर जबर-दस्ती होगी।

श्राजकल इन दोनों परस्पर विरोधी विचारधाराग्रों में बाजी लगी हुई है। इनमें कौन सी विचारधारा ग्रन्त में विजयी होगी, इस बारे में जरा भी संदेह नहीं है। बहुत हद तक क्रान्तिकारी ग्रौर विकासकारी क्रम साथसाथ चलते हैं। प्रत्येक क्रान्ति से पूर्व बहुत कुछ रचनात्मक कार्य किया जाता है। लेकिन दोनों के श्रादर्शों में बड़ा भेद है, श्रौर इसलिए यह श्रावश्यक है कि श्राप लोग शुरू में ही ग्रपना रास्ता ढूँढ़ लें ग्रौर फिर ग्रपनी सम्पूर्ण शक्ति से उस पर जुट जायं।

जब कभी जनता श्रौर सरकार की इच्छाश्रों में टकराहट हो जाती है, तो चाहे जनता कितनी ही शान्त क्यों न हो, सरकार उसका मुकाबला दलील से या जायज तरीके से नहीं करती; बिल्क पुलिस के डंडे से या संगीन से या गोलियों से या कभी-कभी माशॅल लॉ लगाकर। मौलिक बात इस स्थिति में संगीन या लाठी होती है। श्राप डण्डे फौलाद श्रौर सूखी हुई लकड़ी का मुकाबला जिरह या दलील से कैसे कर सकते हैं? उसके मुकाबले के लिए श्रापको श्रन्य साधनों का श्राश्रय लेना पड़ेगा श्रौर ऐसी

शक्तियों को पैदा करना होगा जो डंडे या संगीन से म्रधिक प्रभाव-शाली हैं।

श्राप देश की स्वतंत्रता वाली पार्टी को चुनिये श्रौर श्रपना समय श्रौर शिक्त दूसरी पार्टी को करने या श्रपने पक्ष में लाने में नष्ट न कीजिये। श्रापका हाथ वास्तविकता की नाड़ी पर रहेगा श्रौर श्रापका प्रोग्राम जीता-जागता प्रोग्राम होगा, जिसके पीछे जनता की शिक्त होगी। निस्सन्देह हमें देश की उस गरीब जनता का ही, जिसमें किसान श्रौर मजदूर शामिल हैं, पक्ष लेना चाहिए। जन साधारण की श्राजादी का श्रथं है साम्राज्यशाही का श्रन्त; श्रन्य दूसरे शोषणों की समाध्ति। इसका श्रथं होगा भारत की स्वतंत्रता श्रौर सामाजिक तथा श्राथिक समानता का विचार या समाज की पून: रचना।

हम सबको भारत की ग्राजादी से प्रेम है। सम्भवतः हममें से बहत लोग ऐसे होंगे जिन्हें जीवन की साधारण सहिलयतें उपलब्ध हैं ग्रौर पेट भरने की बहुत ज्यादा चिन्ता नहीं है। किन्तू हमारे ग्रसंस्य देशवासी नितान्त दरिद्रता में पड़े हैं, जिनको पेट भर रोटी स्रौर तन पर कपड़ा भो नसीब नहीं होता। उनके लिए ग्राजादी एक शारीरिक ग्रावश्यकता की वस्तु है। इसलिए हमें ग्राजादी की लड़ाई में इस खयाल से हिस्सा लेना चाहिए कि जन-साधारण को जीवन की मौलिक स्रावश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा सुलभ करानी है। हिन्दुस्तान के विषय में सबसे ज्यादा भयानक श्रौर श्राश्चर्यजनक बात यहां की गरीबी ही है। समाज की यह दशा ऐसी नहीं है जो ईश्वर या भाग्य की स्रोर से पूर्व-संयोजित हो स्रौर जिसे हटाया न जा सके। यदि भारत की विदेशी सरकार यहां के कुछ लोगों के साथ मिलकर ग्रावश्यक वस्तुग्रों को न हथिया लेती ग्रौर इस प्रकार ग्राम जनता को उनसे वंचित न रखती तो भारतवर्ष के पास इतना धन हो सकता था जो यहां के रहने वालों के लिए काफी होता। रस्किन ने कहा है, "गरीबी का यह कारण नहीं होता कि गरीब लोगों को प्रकृति ने कुछ घटिया बनाया है या ईश्वर की ऐसी मर्जी है, बल्कि उसका ग्रसल

कारण यह है कि बाकी लोगों ने उनकी जेबें कतर डाली हैं।" जब सम्पत्ति पर थोड़े व्यक्तियों का ग्रधिकार हो जाता है तो इससे न सिर्फ ग्राम जनता दुखी रहती है, बल्कि सबसे बड़ी हानि यह होती है कि इससे जनता के दिमाग पर ऐसा ग्रसर पड़ता है, जिससे वह ग्राजादी की ख्वाहिश तक भी नहीं रखते। यह दृष्टिकोण ही गरीबों और पिछड़े हुये को ग्रशक्त बना देता है। हमें इसी निराशावादी मनोदशा का मुकाबिला करना है।

म्राप लोगों ने देश भर में युवक म्रान्दोलन का श्रीगणेश किया है म्रीर एक बहुत मजबूत स्रौर जीवित संस्था को जन्म दिया है। लेकिन याद रिखये संस्थाएं मनष्यों के हाथ खिलौने की तरह हैं। संस्थाएं उसी वक्त शक्तिशाली श्रौर प्रगतिशील बनती हैं जब उनके पीछे महान विचारों की शक्ति होती है। सदैव ग्रपने सामने उच्च म्रादर्श रखो, ग्रीर ग्रपमान जनक समझौता करके उनको नीचे मत झुकाग्रो। खेतों ग्रौर मिलों में काम करनेवाली करोडों जनता को अपने ध्यान में रखो। भारतवर्ष की सीमा के बाहर भी जो लोग ग्रापकी भांति समस्याएं सुलझाने में लगे हुए हैं उनके साथ एकता स्थापित करो। देश के यवक ग्रौर युवतियों, जहां तक ग्रपनी मातुभुमि को स्वतंत्र कराने का उद्देश्य है, तुम राष्ट्रीय भावना से काम लो, लेकिन साथ-ही-साथ तुम अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा भी रखो. अर्थात विश्व भरके यवकों के साथ मिलकर जाति या राष्ट्र के भेद भाव से ऊपर होकर समस्त संसार को अन्याय और परतंत्रता से बचाओ। एक फ़ेच ने बहुत वर्ष पहले-कहा था, "महान कार्य करने के लिए मनुष्यों को इस प्रकार जीना चाहिए गोया उसे कभी मरना ही नहीं है।" मौत से बच तो कोई भी नहीं सकता, फिर भी युवक उसकी परवाह नहीं करता। बुढ़े ग्रादमी केवल उतने ही ग्ररसे के लिए काम करते हैं, जितना कि उन्हें जिन्दा रहना बाकी है, लेकिन नौजवान ग्रनन्त काल के लिए कार्य करते हैं।

: २५ :

# हमारे कत्तव्य

छ: दिन हुए मैं श्रौर मेरे साथी हिन्दुस्तान की हुकूमत की कुर्सियों पर बैठे। इस पुराने मुल्क में एक नई हुकूमत शुरू हुई, जिसका नाम हमने अंतरिम-सरकार रखा श्रौर उसको हमने एक ऐसी मंजिल समझा, जहां से पूरी श्राजादी हमको करीब दिखाई दे रही है। हमारे पास दुनिया के हर हिस्से से श्रौर हिन्दुस्तान के हर कोने से हजारों पैगाम श्रौर सन्देसे मुबारकबाद के श्राये। लिकन हमने लोगों के जोश को रोकने की कोशिश की श्रौर उनसे कहा कि कोई धूमधाम की जरूरत नहीं हैं। हम चाहते थे कि जनता समझे कि हम श्रभी सफर ही में हैं श्रौर मंजिल तक नहीं पहुंचे। रास्ते में कई मुश्किलें श्रौर क्कावटें हैं श्रौर ध्येय को प्राप्त करना इतना करीब नहीं है, जितना लोग समझते हैं। ऐसे मौके पर जरा-सी कमजोरी या गफलत भी हमारे काम को बहुत नुकसान , पहुंचा सकती है।

जिस ग्राजादी का स्वप्न हमने देखा था ग्रौर जिसक लिए कई बरस से हमने मुसीबतें झेली थीं, वह सारे हिन्दुस्तान के रहने वालों के लिए थी, किसी एक गिरोह या फिर्के या एक मजहब के लोगों के लिए नहीं। हम चाहते थे कि हिन्दुस्तान को ऐसा स्वराज्य मिले, जिसमें सभी बराबर के हिस्सेदार हों ग्रौर सभी को मौका मिले कि वे तरक्की कर सकें ग्रौर जिन्दगी से पूरा फायदा उठाएं। तो फिर यह डर, यह एक-दूसरे पर शक ग्रौर यह ग्रापस का झगड़ा, ग्राखिर क्यों।...

हमें बहुत से तूफानों का सामना करना है श्रौर जो हुकूमत की नाव है, वह पुरानी श्रौर टूटी-फूटी है, बहुत सुस्त चलती है श्रौर श्राजकल के बदलते हुए जमाने के लिए बिलकुल नामौजूं है। इस नाव को तो बदलना ही पड़ेगा, लेकिन जहाज कितना ही पुराना हो श्रौर उसका कप्तान कैसा ही कमजोर हो, जब करोड़ों हाथ ग्रौर दिल मदद करने को तैयार हैं तो हम हर तूफ़ान का सामना कर सकते हैं ग्रौर भविष्य से डरने की कोई वजह नहीं।

श्राने वाला जमाना श्रभी से नजर श्रा रहा है श्रीर हिन्दुस्तान हजार मुक्किलों श्रीर मुसीबतों का मुकाबला करके फिर से श्रपने-श्रापको पहचानने लगा है। फिर से जवानी की चमक उसके चेहरे पर श्राने लगी है श्रीर उसे श्रपने ध्येय की सच्चाई श्रीर श्रपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। एक जमाने से वह जकड़ा हुश्रा था श्रीर उसकी श्रांखों पर पट्टी बंधी हुई थी; लेकिन श्रव उसकी श्रांखों खुल गई हैं, वह सारी दुनिया को देख रहा है श्रीर दोस्ती का हाथ श्रीर कामों की तरफ बढ़ा रहा है, हालांकि दुनिया श्रभी तक झगड़ों में फंसी हुई है, श्रीर श्रभी तक श्रासमान लड़ाई के बादलों से साफ नहीं हुश्रा।

हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम प्रपने देश के मामलों में इस तरह कदम उठाएं जैसे कि ग्राजाद मुल्क उठाते हैं। ग्रन्तर्राष्ट्री मामलों में हम एक ग्राजाद मुल्क की तरह अपनी नीति पर चलेंगे ग्रौर किसी ग्रौर मुल्क के पैरोकार या साए की तरह नहीं चलेंगे। हम चाहतें हैं कि ग्रौर मुल्कों से दोस्ती पैदा करें ग्रौर उनके साथ मिलकर दुनिया में ग्राजादी ग्रौर ग्रमन फैलाएं। जहां तक हो सकेगा हम उन झगड़ों ग्रौर गिरोह-बिन्दियों से दूर रहेंगे जिनकी वजह से लड़ाइयां हुई हे ग्रौर ग्राइन्दा होने का डर है। हम समझते हैं कि ग्रमन ग्रौर ग्राजादी के टुकड़े नहीं हो सकते। ग्रगर एक जगह ग्राजादी नहीं है, तो दूसरी जगह की ग्राजादी भी खतरे में पड़ेगी ग्रौर झगड़े ग्रौर लड़ाइयां होंगी। हमें खास तौर से एशिया ग्रौर ग्रफीका के उन मुल्कों ग्रौर लोगों से दिलचस्पी है, जो कि गुलाम बनाए गये हैं। हम चाहते हैं कि वे ग्राजाद हों ग्रौर हर कौम को उन्नति करने का बराबर मौका मिले। हम किसी ग्रौर पर हकूमत नहीं करना चाहते ग्रौर न हम औरों के खिलाफ खास हक चाहते हैं। लेकिन जहां-तहां हमारे देश के लोग हों, हम चाहते हैं कि उनके साथ इज्जत का

भ्रौर बराबरी का बरताव हो। उनकी बेइज्जती हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्राजकल की दुनिया ग्रंदरूनी झगड़ों श्रौर दुश्मनी से भरी हुई है, लेकिन फिर भी श्रबतक मजबूर हो रहे हैं कि वे मिल कर काम करें श्रौर श्राखिर में वह सारी दुनिया की एक श्राजाद हकूमत बनाये। इस एक दुनिया के बनाने में हिन्दुस्तान भी पूरी मदद करेगा।

बावजूद पिछले झगड़े के हमें उम्मीद है कि ग्राजाद हिन्द इंगलैंड के साथ ग्रीर ब्रिटिश राष्ट्र संघ के मुल्कों के साथ दोस्ती का रिश्ता रखेगा। लेकिन यह भूल न जाना चाहिए कि इस वक्त इस राष्ट्रसंघ के एक हिस्से में क्या हो रहा है। दक्षिण ग्रफीका में वहां के थोड़े से सफेद लोग हिन्दुस्तानियों पर जुल्म कर रहे हैं ग्रीर हमारे भाई ग्रीर बहन बड़ी हिम्मत से इसका मुका-बला कर रहे हैं। ग्रगर ऐसे झगड़े दबाये न गए तो सारी दुनिया में ग्राग लग जायगी।

श्राजकल की दुनिया के सबसे बड़े श्रौर ताकतवर मुल्क श्रमरीका श्रौर रूस हैं। दोनों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि दुनिया को किधर ले जाएं। हम दोनों मुल्कों को रहने वालों को ग्रपनी श्रुभ कामनाएं भेजते हैं श्रौर उम्मीद करते हैं कि उनसे मिलकर हम श्रमन श्रौर श्राजादी बढ़ाएंगें।

हम एशिया के रहने वाले हैं, श्रौर एशियाई लोग बनिस्बत श्रौरों के हम से ज्यादा करीब हैं। हिन्दुस्तान एशिया के बीच में स्थित है श्रौर उसका श्रसर चारों तरफ पड़ता है। पुराने जमाने में उसकी सभ्यता चारों तरफ फैली हुई थी। ये पुराने संबंध िकर से नये हो रहे हैं श्रौर इसमें कोई शक नहीं कि एक दिन हिन्दुस्तान िकर श्रपने पड़ोसी मुल्कों यानी एक तरफ श्रफगानिस्तान, ईरान श्रौर श्ररब के मुल्कों से दूसरी तरफ सिलोन, बर्मा, मलाया श्रौर इन्डोनेशिया से करीब का रिश्ता जोड़ेगा।

हमारा एक श्रौर पड़ोसी यानी चीन का शानदार मुल्क हजारों बरसों से हिन्दुस्तान का दोस्त रहा है श्रौर यह दोस्ती श्राइंदा बढ़ेगी । हम उम्मीद करते हैं कि उसके म्राजकल के झगड़े जल्दी खत्म होंगे म्रौर सार मुल्कों में मिल कर एक लोकतंत्रात्मक हकूमत होगी ।

मुल्कों के अन्दर की नीति में हम उन्हीं उसूलों पर चलेंगे जिनको हमने कई साल से अपने सामने रखा है। हम हिन्दुस्तान की आम जनता और भूले हुए लोगों को अपने दिल में जगह देंगे और उनकी तरक्की की कोशिश करेंगे, छूतछात का मुकाबला करेंगे और जहाँ-जहां लोग जबरन दबाये गये हैं, उसको खत्म करेंगे। खास तौर से जो लोग पिछड़े हुए हैं और गरीब हैं, उनकी मदद करेंगे। आज करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको पेट भर खाना नहीं मिलता, जिनके बदन पर कपड़ा और सर पर छत तक नहीं है, कई भूखे नंगे ऐसे हैं, जो काल की वजह से मौत के दरवाजे पर खड़े हैं। इस भूख और गरीबी का हमें फौरन इलाज करना है और हम उम्मीद करते हैं कि और मुल्क हमारी मदद करेंगे।

ऐसा ही जरूरी काम यह एक भी है कि हिन्दुस्तान में जो इस वक्त आपस में लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं, उनकी रोकथाम करें और आपस की फूट को मिटा डालें । हिन्दुस्तान की आजादी का खूबसूरत महल आपस में लड़-झगड़ कर नहीं बनाया जा सकता । आइंदा राजनैतिक फैसले चाहे कुछ भी हों, हम सब को तो साथ-साथ रहना है और एक-दूसरे से मिलकर काम करना है ।

हिन्दुस्तान जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, पुरानी हवा बदल रही है। बरसों तक हम दूसरों के खिलौने बने रहे और बेबस और लाचार दूसरों का मुंह ताकते रहे। अब हमारी बागडोर अपने हाथ में है और यह भी हमारे अपने हाथ में है की हमारा भविष्य कैसा हो। आइये, हम सब मिलकर इस बड़े और अच्छे काम में एक-दूसरे का हाथ बटायें और हिन्दुस्तान को दुनिया के मुल्कों में एक बड़ा शानदार मुल्क बनायें, जोकि इंसान की तरक्की में सबसे आगे हो। आगे बढ़ने का रास्ता खुला है और हमारी किस्मत हमें पुकार रही है। इसमें न किसी एक की जीत है और न किसी की हार। जीतेंगे तो सब जीतेंगे और हारेंगे तो सब हारेंगे। लेकिन हारना

हमको हरिगज नहीं है। हम सब कामयाबी ग्रौर ग्राजादी की तरफ कदम बढ़ायेंगे, पूरी ग्राजादी ग्रौर स्वराज्य की तरफ—ऐसा स्वराज्य, जिसमें हिन्दुस्तान के चालीस करोड़ ग्रादिमयों को सुख का जीना मिले। ७ सितम्बर, १९४६

#### : २६ :

### स्वतंत्र भारत की जिम्मेदारियां

कई बरस से मुझे हिन्दुस्तान की सेवा करने श्रौर हिन्दुस्तान की श्राजादी की कोशिशों में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त है। श्राज पहली बार में हिन्दुस्तान की जनता के प्रथम सेवक की हैसियत से बोल रहा हूं। मेंने श्रापकी सेवा श्रौर भलाई की शपथ ली है। मैंने श्रापकी मरजी के मुताबिक यह श्रोहदा संभाला है, श्रौर में तभी तक इस श्रोहदे पर रहूंगा जबतक श्रापका मुझ पर भरोसा रहेगा।

ग्राज हम ग्राजाद ग्रौर स्वतंत्र है, ग्रौर जो जुग्रा हमारे कंधों पर रखा हुग्रा था उसे हमने उतार फेंका है। दुनिया की तरफ से हमारा दिल साफ है। हम सबको दोस्ती की नजर से देखते हैं ग्रौर ग्राने वाले जमाने पर हमें पूरा भरोसा है।

विदेशी राज तो खत्म हुम्रा, लेकिन म्राजादी म्रपने साथ म्रपनी जिम्मे-दारियां ग्रौर बोझ भी लाई है, ग्रौर इनको कामयाबी से उसी सूरत से उठाया जा सकता है, जब कि हम एक म्राजाद कौम की तरह सोचें ग्रौर काम करें—एक ऐसी म्राजाद कौम जिसको म्रपने ऊपर पूरी तरह काबू हो ग्रौर जो म्रपनी म्राजादी को कायम रखने ग्रौर उसे पूर्ण बनाने की कोशिश करें।

हम बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन ग्रभी हमें ग्रौर बहुत कुछ करना है। ग्रब हमें चाहिए कि हमारे सामने जो काम हैं उन्हें हम पक्के इरादे से करें ग्रीर उन ऊंचे ग्रादशों का ध्यान रखें, जो हमारे महान नेता ने हमारे सामने रखे हैं।....बहुत दिन पहले उन्होंने हमें बतलाया था कि ऊंचे ग्रादर्श ग्रीर ध्येय-प्राप्ति के तरीके भी वैसे ही होने चाहिए। ग्रच्छे काम ग्रच्छे तरीकों से ही किये जाते हैं ग्रगर हमारे उद्देश्य बड़े हैं, ग्रगर हम ग्रपने मुल्क को एक ऐसी बड़ी कौम बनाने का सपना देखते हैं जो दूसरों को शान्ति ग्रीर ग्राजादी का ग्रपना प्राचीन संदेसा सुनाए, तब हमें स्वयं भी बड़ा बनना होगा ग्रीर ग्रपने ग्रापको भारत-माता का सपूत साबित करना होगा। दुनिया की नजरें हम पर लगी हुई हैं, दुनिया के देश पूरब में ग्राजादी का सूरज निकलता देख रहे हैं ग्रीर सोचते हैं कि देखिए, ग्रब क्या होता है।

हमारे सामने सब से पहला काम यह है कि मुल्क में आपस में लड़ाई-झगड़ों को खत्म कर दिया जाय; क्योंकि इससे हमारी बड़ी बदनामी होती है और हमारी आजादी को नुकसान पहुंचता है। इन झगड़ों की वजह से हम आम लोगों के बड़े-बड़े आधिक मामलों की तरफ ध्यान नहीं दे सकते और यह ऐसे मामले हैं जिन पर हमें फौरन ध्यान देना है।

हमें इस वक्त बहुत-सी गुितथयां सुलझानी हैं। इनमें से कुछ तो हमारी लम्बे अरसे की गुलामी की वजह से पैदा हुई हैं और कुछ बड़ी लड़ाई और उसके नतीजों की वजह से। आज हमारे देश में लोगों के लिए अनाज, कपड़े और दूसरी जरुरी चीजों का तोड़ा है, रुपये-पैसे की कीमत घट चुकी है, भाव बढ़ रहे हैं। हम इन मामलों को एकदम हल नहीं कर सकते, लेकिन हम इन्हें हल करने में देर भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें अच्छी तरह सोच-समझ कर ऐसे तरीके ढूंढ़ने होंगे, जिनसे आम लोगों की तकलीफें कम हो जायं और उनका रहन-सहन अच्छा हो सके। हम किसी की बुराई नहीं चाहते, लेकिन यह बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि हमें सब से पहले उन लोगों का खयाल करना है जो बहुत दिनों से दुख उठा रहे हैं और किसीको इस काम के रास्ते में रुकावट बनने नहीं दिया जायेगा।

हमें लगानदारी के पुराने तरीके को फौरन बदलना होगा। हमें ठीक-ठीक तरीकों से कारखानों और उद्योग-घंघों को बढ़ाना होगा, ताकि देश की दौलत श्रीर देश के धन को मुनासिब ढंग से बांटा जाय।

श्राज सबसे पहले इस बात की जरूरत है कि पैदावार बढ़ाई जाय। यह याद रखना चाहिए कि पैदावार की कोशिश में रुकावट डालने से देश को श्रौर खासकर मजदूरों को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन खाली पैदावार बढ़ाना ही काफी नहीं, क्योंकि बहुत मुमिकन है कि इस तरह श्रौर ज्यादा दौलत चन्द श्रादिमियों के पास ही इकट्ठी हो जाय। ऐसा होने से तरक्की के रास्ते में रुकावट पड़ती है श्रौर झगड़े पैदा हो जाते हैं। इसलिए इन गुत्थियों का यही हाल है कि दौलत मुनासिब तौर पर बांटी जाय।

भारत सरकार ने निदयों के बहाव को काबू में रखने, बंद, तालाब ग्रौर नहरें वगैरा बनाने ग्रौर पानी से बिजली बनाने की बड़ी-बड़ी योजनाएं बना रखी हैं, तािक निदयों की घाटियां तरक्की कर सकें। इन योजनाग्रों से ग्रमाज की पैदावार बढ़ जायगी, कारखाने तरक्की करेंगे, ग्रौर लोगों की ग्राम हालत बेहतर हो जायगी, हमारे सारे नए प्रोग्राम इन स्कीमों की बुनियाद पर हैं ग्रौर हम इन स्कीमों को जल्द-से-जल्द पूरा करना चाहते हैं, तािक ग्राम लोगों को फायदा पहुंचे। इन बातों के लिए शांति की जरूरत हैं। इस बात की भी जरूरत है कि सब लोग मिल-जुल कर मेहनत से लगातार काम करें। हमें ग्रापस के झगड़ों को भूल कर इन बड़े-बड़े कामों में लगना चाहिए। झगड़ों का भी एक वक्त होता है, लेकिन एक समय ऐसा भी होता है जब सबको मिल-जुल कर काम करना चाहिए। काम का समय ग्रलग है ग्रौर खेल का समय ग्रलग। ग्राज झगड़े का वक्त नहीं ग्रौर न ही खेल-कूद को ज्यादा वक्त दिया जा सकता है; वरना हम ग्रपने देश ग्रौर ग्रपने लोगों के सामने झूठे बनेगें। ग्राज हमें एक-दूसरे का साथ देना चाहिए ग्रौर मिल-जुल कर ग्रौर दिल लगाकर काम करना चाहिए।

में देश की फौजी श्रौर सिविल सिवसों से भी कुछ बातें कहना चाहता हूं। पुराने भेद श्रौर फर्क श्रब जाते रहे हैं। श्राज हम सब हिन्द के श्राजाद सपूत हैं, हमें श्रपने देश की श्राजादी पर गौरव है श्रौर हम देश की सेवा के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। हम सब हिन्दुस्तान के वफादार हैं, श्राने वाले किंटन वक्त में हमारी सर्विसों श्रौर विशेषज्ञों को बहुत महत्वपूर्ण काम करने हैं। हम उनसे कहते हैं कि वह श्रायें श्रौर हमारे साथ मिल कर देश की सेवा करें।

अगस्त, १९४७

#### : २७ :

### सार्वभौमिक व्यवस्था

'हेरल्ड ट्रिब्यून फोरम' एक ऐसे विषय की चरचा कर रहा है जो श्राज की दुनिया के लिए ही नहीं, बिल्क कल की दुनिया के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी है। संसार की समस्याएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। यह ऐसा सत्य है, जो हर विचारशील मनुष्य के लिए स्पष्ट है श्रीर श्रगर हम इसे श्रपनी नजर से हटा दें तो उससे खतरा हमीं को पहुंचेगा। एक समस्या का भी समझना श्रधिकाधिक मुश्किल होता जा रहा है जब तक हम उसे सारे संसार की समस्याश्रों को पीछे रखकर न सोचें। संसार की समस्याश्रों के एक दूसरे पर निर्भर होने का श्रथं यह है कि दुनिया के श्रनेक भाग एक दूसरे पर निर्भर हों कोई देश श्रपने को दूसरे देशों से पृथक नहीं कर सकता श्रीर कोई एक देश दुनिया की शान्ति श्रीर युद्ध की समस्या का श्रकेला हल नहीं कर सकता। हल उसी समय होगा जब दुनिया के पैमाने पर श्रधिकाधिक सहयोग प्राप्त हो। श्रीर इस प्रकार हम ग्रनिवार्य रूप से सार्व-भौिमक सरकार श्रीर सार्वभौिमक व्यवस्था की श्रीर श्रागे कदम बढ़ातें हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि सार्वभौमिक सरकार एक-न-एक दिन कायम होगी, क्योंकि अगर यह न हुई तो संसार आत्मघात कर लेगा। इस सार्व-भौमिक व्यवस्था की ओर बढ़ने की बजाय चाहे धीरे ही क्यों न बढ़ें हम सारे संसार में प्रतिद्वन्द्विता और खिचाव देख रहे हैं। इन दोनों शिक्तशाली प्रेरणाओं के अन्त में कौन विजयी होगा, यही अनेक पुश्तों तक के लिए दुनिया की किस्मत का फैसला करने वाला है। मुझे जरा भी सन्देह नहीं कि अन्त में सार्वभौमिक व्यवस्था कायम हो जायगी, चाहे इसमें कुछ समय लग जाय; क्योंकि अभी तक मनुष्य का मन इस बात से काफी परिचित नहीं हुआ है। आर्थिक क्षेत्र में यह परस्पर- निर्भरता आज साफ दिखाई दे रही है और दुनिया में खिचाव होते हुए भी, पारस्परिक सहयोग की ओर मजबूत झुकाव पाया जाता है। यह कहना मुश्किल है कि इस सार्वभौमिक व्यवस्था की रूपरेखा क्या होगी। हमें दृढ़ता से और साथ-ही-साथ एहतियात से आगे कदम बढ़ाना है इसके रास्ते में सब से बड़ी रुकावट मानसिक है और हमें इसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि सब से पहले हम भय की मनोदशा दूर करें जो इस समय संसार में व्याप्त हो रही है, और जनता में सद्भावना को प्रोत्साहन दें।

भारत अपनी पूरी शक्ति भर इसमें मदद देगा। हमारी राष्ट्रीयता की बुनियाद में सदासे सार्वभौमिक व्यवस्था और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग का विचार मौजूद रहा है। मुझे आशा है कि दुनिया की उन्नतिशील शक्तियां इस महान कार्य को सफल बनावेंगी जो हमारे सामने है और उसमें सहयोम करेंगी।

न्यूयार्क (अमेरिका) २६ अक्तुबर, १९४९

: 26 :

#### भारत और पाकिस्तान की समस्याएं

में भारत और पाकिस्तान के बीच अनेक विषयों के सम्बन्ध में आज की स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि भारत ने यह प्रस्ताव पेश किया था कि दोनों देश इस बात की घोषणा करें कि हम "युद्ध नहीं करेंगे।" ऐसा कर के भारत ने यह प्रकट किया था कि इन देशों के बीच

म्राज या भविष्य में म्रगर कोई झगड़ा हो तो उसके लिए युद्ध करना दोनों देश निन्दनीय समझते हैं। इसके ग्रलावा यह भी निश्चय हम्रा था कि इन दोनों देशों के बीच ऐसे झगड़ों का निपटारा माने हुए शान्तिपूर्ण ढंग से किया जाय ग्रर्थात ग्रापस में बातचीत करके या किसी दूसरे दल को बीच में डालकर या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा, जिसे दोनों देश मानें, आपसी झगड़ों का निपटारा करना चाहिए। इस विषय में दोनों देशों में काफी चिट्टी-पत्री हो चुकी है । पाकिस्तान का यह दृष्टिकोण रहा है कि वे समझते हैं कि इस प्रकार की कोई भी घोषणा एक गोल-सी चीज होगी । पाकिस्तान चाहता है कि इसके लिए एक निश्चित कार्य-प्रणाली तय कर ली जाय। हरएक काम के लिए समय निर्धारित हो जाय श्रौर उसके श्रनुसार मौजुदा या भविष्य में झगड़े तय हों। हम लोगों ने यह बताया कि अनेक प्रकार के झगड़ों के लिए एक ही किस्म की कार्यवाही या ढंग तय कर लेना उचित न होगा; क्योंकि कुछ ऐसे हैं जिनमें निर्णय नहीं हो सकता है स्रौर स्रगर हमने कोई निश्चित करने का कार्यक्रम पक्की किस्म का बना लिया तो मुमिकन है कि समय के ग्रन्दर किसी कारण से काम न हो सके। उस हालत में हमारा उद्देश्य ही नाकाम हो जायगा।

हमने एक स्राम घोषणा का प्रस्ताव तो किया ही था, उसके स्रलावा हमने दो बड़े विवादात्मक प्रश्नों को सुलझाने के लिए विशेष प्रस्ताव किया था स्रर्थात् निकासी जायदाद स्रौर पानी के सम्बन्ध में। हमने कहा था कि एक ट्रिब्यूनल बनाया जाय जिसमें दो जज भारत के स्रौर दो पाकिस्तान के हों स्रौर ये ऊंची श्रेणी के जज हों। ये लोग इन दो झगड़ों को तय कर दें स्रौर हम लोग उनके निर्णयों को मानने के लिए बाध्य हों।

हमने भी यह प्रस्ताव किया था कि यह ट्रिब्यूनल दूसरे मौजूदा या भिवष्य के झगड़ों पर विचार कर सकता है जिनके बारे में समझा जाय कि समझौता हो सकता है। जाहिर है कि राजनैतिक किस्म के ऐसे झगड़े जो अदालती क्षेत्र से बाहर के हैं इस ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हो सकते हैं। इस समय भारत ग्रौर पाकिस्तान के बीच में चार बड़े विवादात्मक प्रश्न हैं। काश्मीर, निकासी की जायदाद, नहर का पानी ग्रौर विनिमय की दर। काश्मीर का प्रश्न इस ट्रिब्यूनल द्वारा तय नहीं हो सकता है। यह प्रश्न इस समय सुरक्षा परिषद के सामने है। विनिमय दर का प्रश्न ग्रन्तर्राष्ट्रीय मानेटरी फन्ड के पास है ग्रौर हमें ग्राशा है कि ये लोग शीघ्र ही किसी निर्णय पर पहुंच जायंगे। हम निकासी की जायदाद ग्रौर नहर के पानी इन दो प्रश्नों को संयुक्त ट्रिब्यूनल के सामने पेश करने की तजवीज कर चुके हैं, ग्रौर इस ट्रिब्यूनल के सामने भविष्य के वे झगड़े भी पेश किये जा सकते हैं, जो इसी प्रकार के हों।

यह कहा गया है कि सम्भव है कि यह ट्रिब्यूनल किसी निश्चय तक न पहुंच सके, क्योंकि हो सकता है कि न्यायाधीश अपने मत में बराबर बराबर बट जायं। पर हमें इस बात की आशा है कि उच्च श्रेणी के न्यायाधीशों के सामने जो प्रश्न रक्खें जायंगे उन पर से बिलकुल निष्पक्ष भाव से विचार करेंगे और ज्यादातर सहमत होंगे। अगर इनमें एकमत नहीं होता तो दोनों सरकारें स्वयं मिलजुल कर कोई समझौता कर लें या कोई दूसरा तरीका इन झगड़ों को तय करने का निकालें।

मुझे नहीं मालूम कि किन्हीं दो स्वतंत्र राष्ट्रों ने अपने झगड़ों के तय करने के लिए इससे बेहतर कोई दूसरा तरीका निकाला हो। हमारा प्रस्ताव साफ-साफ व्यावहारिक है और समझदारी का है। अगर यह मंजूर हो जाता है तो इससे भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय जो खिचाव पाया जाता है वह जाता रहेगा।

१६ अक्तूबर, १९५०

: २९:

#### भारत की वैदेशिक नीति

यहां में भारत की वैदेशिक नीति के बारे में कुछ कहूंगा। मेरा यकीन है कि देश के बहुत से लोगों ने इस नीति को पसन्द किया है श्रौर उसके लिए सफाई देने की जरूरत नहीं है। इस नीति का ग्राघार है हमारा विदेशी मामलों में पुराना दृष्टिकोण ग्रौर हमारी ग्राजादी। हमने कोई लम्बा-चौड़ा रास्ता ग्राब्स्त्यार नहीं किया है ग्रौर सभी देशों के साथ दोस्ती के सम्बन्ध पैदा करने की कोशिश की है। मुझे यह कहते खुशी होती है कि उन झगड़ों के बावजूद जो कि बराबर दुनिया को हैरान कर रहे हैं, एक देश को छोड़कर बाकी सबके साथ हमारे सम्बन्ध दोस्ती के रहे हैं। ग्रपने छोटे-मोटे तरीके से हमने ग्रपना वजन शान्ति के पक्ष में डाला है ग्रौर फौजी या वैसे बंधनों से ग्रपने को ग्रलग रखने का प्रयत्न किया है। स्वाभाविक है कि ऐसी नीति की ग्रक्सर ग्रालोचना हो, फिर भी दुनियाभर में इस मामले में हमारी सचाई ग्रौर हमारी नीति की ग्रच्छाई की तारीफ ही हुई है, हालांकि वह बहुत से देशों की इच्छाग्रों के ग्रनुरूप नहीं है।

पूर्व के देशों से खासकर हमारे पडोसी देशों से-वदिकस्मती से एक को छोडकर-हमारे सम्बन्ध बहत ही दोस्ताना ग्रौर सहयोग के रहे हैं। जाहिर है कि स्राजादी स्राने के बाद से हमारी राजनैतिक दिलचस्पी का ग्राकर्षण बिन्दू हमारे पडोसी देशों ग्रीर एशिया पर केन्द्रित हो गया है। हमारी वैदेशिक सर्विस इन वर्षों में तेजी से बढ़ गई है। हमने उसे बढ़ने से रोका है; लेकिन महज इस बात से कि मौजदा दूनिया में हिन्द्स्तान की बहत ग्रहमियत हो गई है ग्रौर दूसरे देश चाहते हैं कि हिन्दूस्तान के साथ उनके कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हों, हमें लाचार होकर विदेशी सर्विसों को बढाना पड़ा है। ऐसी हालत में यह स्वाभाविक ही था कि सर्विसों की यह विस्तार सब जगह यकसां न हो। ग्रीर जरूरी है कि ग्रनुभव ग्रीर परम्पराग्रों के विकास में कुछ देर लगे। ग्रपने मिशन में हमें कठिनाइयों ग्रीर मसीबतों का सामना करना पड़ा है; लेकिन कूल मिलाकर हमारी विदेशी सर्विसों ने अच्छा काम किया है और विदेशियों ने उनके काम की कद्र की है, खासकर इस म्सीबत के समय में हमारे प्रतिनिधियों ने प्रमुख राजधानियों में प्रपना काम बड़ी होशियारी के साथ किया है धौर हमारे देश का नाम ऊंचा किया है।

कांग्रेस ने बार-बार हमारी वैदेशिक नीति को स्वीकार किया है। फिर भी यह जरूरी है कि इस देश या दूसरे देशों के लोगों के दिमागों में इस बारे में कोई संदेह न रहे कि यहां-वहां कुछ ग्रालोचना के बावजूद इस नीति के पीछे हमारे बहुसंख्यक लोगों की इच्छा है। ग्रपनी वैदेशिक नीति को ग्रगर मजबूती से चलाना है तो जहां तक मुमकिन हो, सारे राष्ट्र को मजबूत ग्रीर संगठित ग्रावाज में बोलना है।

हिन्दुस्तान के गणतंत्र बन जाने पर भी, उसकी हैसियत के अनुसार राष्ट्रमंडल (कामनवेल्थ) के साथ हमने अपना सम्बन्ध बनाये रखने का निश्चय किया है। पुराने दिनों की बुनियाद पर, भावनात्मक कारणों से, हमारे कुछ देशवासियों ने इसका विरोध किया है; लेकिन मेरा पक्का विश्वास है कि यह एक सही कदम था। बिलकुल साफ है और घटनाओं ने भी इस बात को दिखा दिया है कि इससे पूर्ण स्वतंत्रता में किसी प्रकार या किसी हद तक जरा भी अंतर नहीं पड़ा। इससे हमें पिछले दिनों में मदद मिली है और दुनिया के विस्तृत क्षेत्र में हिन्दुस्तान का प्रभाव पड़ा है। इसलिए में सोचता हूं कि संपर्क कायम रहने चाहिए।

बद किस्मती से जिस जनून ग्रौर उखाड़-पछाड़ से इस देश का बट-वारा हुग्रा वे खत्म नहीं हुए ग्रौर बाद की घटनाग्रों ने उन्हें ग्रौर उभार दिया। कहा जाता है कि हिन्दुस्तान ग्रौर पाकिस्तान के सहकारिता के सम्बन्धों के रास्ते में बुनियादी किटनाई काश्मीर की है। यह कहना ज्यादा सही होगा कि काश्मीर की समस्या दोनों देशों के बीच बुनियादी ग्रंदरूनी झगड़ों से उपजी है। हिन्दुस्तान धर्म-निरपेक्ष राज्य का समर्थक है ग्रौर ग्रपने ग्रंगभूत हिस्सों के स्वतंत्र रहने का पक्षपाती है। लेकिन पाकिस्तान साम्प्रदायिक राज्य है, ग्रौर ग्रपने उद्देश्यों ग्रौर विचारधारा के कारण ग्रपने दृष्टिकोण में ग्राकामक है। ग्राज की दुनिया में ऐसी विचारधारा ग्रजीब-सी लगती है, ग्रौर ऐसे किसी ग्राधुनिक राज्य की कल्पना करना भी मुश्किल है, जो कि ग्रपने बहुसंख्यक नागरिकों को यह महसूस कराता हो कि वे हीन हैं ग्रौर उनके साथ बराबरी का बर्ताव नहीं किया जा सकता। हिन्दुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो ग्रपनी मूर्खंता ग्रौर विवेकहीनता के कारण उसी साम्प्रदायिक नीति को बरत रहे हैं जो पाकिस्तान में बरती जा रही है। ऐसा करके वे पाकिस्तान की नीति को ही मदद पहुंचा रहे हैं ग्रौर भारतीय राज्य की बुनियादी मान्यता को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे लोगों ने यहां तक कहा है कि वे बटवारे को खत्म कर देना चाहते हैं। यह मूर्खंता की पराकाण्टा है। सौभाग्य से ऐसे लोगों की संख्या कम है ग्रौर उनका कोई खास ग्रसर भी नहीं है। ग्रौर हमारे राज्य की नीति ग्रौर हमारे ज्यादातर श्रादमियों की इच्छाएं इस विषय में बिलकुल स्पष्ट हैं। बटवारे को खत्म करने की हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि उससे सबके लिए भारी मुसीबत हो जायगी। यह बात बार-बार कह दी गई है ग्रौर फिर स्पष्ट कर दी जानी चाहिए, जिससे इसके सम्बन्ध में जरा भी संदेह न रहे।

पाकिस्तान में राज्य की नीति पुराने दो-राष्ट्र-सिद्धान्त को मानती है ग्रौर उसी तंग साम्प्रदायिकता का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका कि पुरानी मुस्लिम लीग करती थी। हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम पाकिस्तान के भीतरी काम-काज में दखल दें; लेकिन इसका पाकिस्तान में लाखों ग्रादमियों पर ग्रौर परोक्ष रूप से हिन्दुस्तान पर जो ग्रसर पड़ रहा है उसको भी दरगुजर नहीं कर सकते। यह फूट डालनेवाली ग्रौर झगड़ा पैदा करने वाली नीति है।

पूर्वी पाकिस्तान श्रौर पारेचमी बंगाल में सन् ५० के शुरू में बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हुई। खुशिकस्मती से पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ जो समझौता हुश्रा उससे उस तात्कालिक संकट को टालने में बड़ी मदद मिली। बुनियादी समस्या का वह कोई हल न था; लेकिन लाखों श्राद-मियों को उससे राहत मिली श्रौर बहुत से लोग श्रपने पुराने घरों को लौट गए। फिर भी एक बात बनी ही रहती है, श्रौर वह यह की पूर्वी पाकिस्तान में श्रल्पसंख्यक जमातों की स्थित बड़ी किटनाई की है। शिक्षा, व्यापार श्रौर व्यवसाय की रीढ़ मध्यम वर्ग के लोग वहां से लगभग निकाल

बाहर कर दिए गए ग्रौर जो बचे, वे ग्रपने भविष्य के बारे में बहुत भयभीत हैं।

काश्मीर को गलती से हिन्द्स्तान या पाकिस्तान के लिए एक लूट-खसोट की चीज मान लिया गया है। लोग यह भूल गये दीखते हैं कि काश्मीर बिकी या सौदे की चीज नहीं है । उसकी स्रपनी स्रलग हैसियत है स्रौर उसके भविष्य का फैसला करने वाले उसके लोग ही होंगे। स्राज संघर्ष चल रहा है—लड़ाई के मैदान में नहीं, बल्कि लोगों के दिमागों में । यह संघर्ष बटवारे से बहुत बरस पहले शरू हुआ था। ज्योंही हिन्दुस्तान में मस्लिम लीग के नेतृत्व में साम्प्रदायिक ग्रान्दोलन बढ़ा ग्रौर दो-राष्ट्र का सिद्धान्त जन्मा, त्यों ही उस सिद्धान्त के समर्थकों ने काश्मीर की सुन्दर घाटी को हड़प लेने की कोशिश की। वे नाकाम रहे ग्रौर तब काश्मीर में मजबत राष्ट्रीय स्रांदोलन पैदा हम्रा, जिसकी एक निश्चित विचारधारा थी स्रौर जो सामाजिक रूप से बहुत आगे बढ़ी हुई थी। काश्मीर की नैशनल कान्फ्रेंस ने इस म्रांदोलन का नेतृत्व किया ग्रौर उसे भारतीय कांग्रेस तथा देशी राज्य प्रजा परिषद् के ग्रांदोलनों के साथ बहुत सी बातों में एक-रूपता दिखाई दी । इसलिए सन्' ३० श्रौर ४० के वर्षों में बिना इस विचार के कि हम हिन्दू हैं या मुसलमान, सिख हैं या ग्रीर कोई समान ग्रादर्श की शृंखला श्रीर समान ध्येय में संगी-साथी के बंधन ने हमें एक-दूसरे से बांध दिया। इसलिए स्वाभाविक था कि काश्मीर के लोग पाकिस्तान की संकीर्ण साम्प्र-दायिकता का मुकाबला करते जो कि उन पर हिंसा और ताकत के जोर पर लादी जा रही थी। हिन्दुस्तान के लोगों के लिए स्वाभाविक ग्रीर ग्रनिवार्य था कि वे तकलीफ में उनका साथ देते।

इस सम्बन्ध में हमारा दिमाग कुदरतन जाता है, उस सपूत की तरफ जिसे हिन्दुस्तान ने पैदा किया—हमारी आजादी की लड़ाई का एक बड़ा नेता जिसने इस लड़ाई के लिए और सामान्य आदिमयों की सेवा के लिए अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। यह आदिमी है—अब्दुल गफार खां। वह और उनके बहादुर साथी पाकिस्तान की जेल में साल-पर-माल अपनी

जिन्दगी बिता रहे हैं, हालांकि यह कहा जाता है कि उनका देश ग्राजाद हो गया है। यह एक न सिर्फ महत्व की बात है बल्कि इस बात का प्रतीक भी है कि पाकिस्तान में बहादुर ग्रौर ग्राजादी से प्रेम करने वाले लोगों को किस तरह की स्वतंत्रता मिलने वाली है।

इसलिए हिन्दुस्तान श्रौर पाकिस्तान के बीच दोस्ताना सम्बन्धों के रास्ते में काश्मीर नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा झगड़ा श्रा जाता है। हम उन बुनियादी ग्रादशों को नहीं छोड़ सकते, जिनको की ग्रबतक मजबूती से पकड़े रहें हैं श्रौर जिनपर हमारे राज्य की सारी मान्यता स्थापित है। हम ऐसी किसी चीज को प्रोत्साहन नहीं दे सकते जो कि हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय एकता को छिन्न-भिन्न करती हो। हम फूट श्रौर ग्राक्रमण की पुरानी नीति को जारी रखने के लिए तैयार नहीं हो सकते। इस बात को साफ-साफ समझ लेना चाहिए। पाकिस्तान के साथ दोस्ती के सम्बन्धों की ग्रावश्यकता को हमने महसूस किया है श्रौर हम उसके लिए बराबर कोशिश करेंगे, लेकिन वह दोस्ती तभी कायम हो सकती है जब कि पाकिस्तान ग्राक्रमण को भावना छोड़ दे।

जुलाई, १९५१

: ३0 :

### पंचवर्षीय योजना

प्लानिंग कमीशन ने पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की है। इस योजना में चमत्कार की कोई बात नहीं है। न तो हमने वर्तमान श्रौर भविष्य के बारे में कोई सब्जबाग दिखाया है श्रौर न वैसी कोई श्रादर्शवादी तस्वीर ही खींची है। फिर भी मेरा विचार है कि यह योजना बड़े महत्व की है। हमारे संविधान की मर्यादाश्रों में तथा मौजूदा सामाजिक श्रौर श्राथिक ढांचे को बिना छिन्न-भिन्न किये जो साधन हमें मिल सकते हैं, उन्हीं की मदद से जो कुछ किया जा सकता है उसी का हमने एक वास्तिविक विवरण उपस्थित किया है। इस योजना ने एक महत्वपूर्ण सेवा यथार्थ रूप में यह बता कर की है कि अगर हम अपना दिल और दिमाग लगावें तो क्या कर सकते हैं और वर्तमान पिरस्थितियों में क्या करना हमारे लिए मुमिकन नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी प्रगित महज इसी बात से नहीं हो जाती कि हम उसे करना चाहते हैं। हमारे उद्देश्यों, हमारी बड़ी-बड़ी उम्मीदों और हमारी कल्पनाओं का यदि टोस वास्तिविकता से कोई संबंध नहीं है तो वे हवाई किले की तरह रह जाती हैं और उससे हम भ्रम में पड़ जाते हैं। यह योजना लोगों को न सिर्फ उद्देश्यों की बाबत, बिल्क यह सोचने को भी बाध्य करती है कि वे उन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे साधन क्या हैं। लोगों के विचार कुछ भी हों, मेरा खयाल है कि आगे की निस्बत सोचना या योजना तैयार करना बहुत कुछ इस पंचवर्षीय योजना पर ही निर्भर करता है।

भविष्य-निर्माण के लिए एकमात्र तरीका यह है कि हम हर साल कुछ-न-कुछ बचावें श्रौर उसे किसी-न-किसी किस्म की प्रगति करने में लगावें। उससे खेती की उन्नति की जा सकती है, ग्रधिक निदयों के बांध बांधे जा सकते हैं, ज्यादा कारखाने श्रौर मकान तैयार किये जा सकते हैं, ग्रधिक शिक्षा श्रौर स्वास्थ्य के साधन जुटाये जा सकते हैं। हमारे साधन सीमित हैं श्रौर श्रधिक-से-श्रधिक जो कुछ हम बचाने की श्राशा करते हैं, उसका निर्देश इस योजना में किया गया है। चूंकि हमारे साधन सीमित हैं इसलिए हमें समय-समय पर चीजों के बीच चुनाव करना पड़ता है श्रौर देखना पड़ता है कि कौनसी चीज सबसे ग्रधिक महत्वपूर्ण है। कभी-कभी हमें निदयों के बांधों की योजना, मकान श्रौर स्कूल, इनके बीच चुनाव करना पड़ता है। दुर्भाग्य से, जो हम चाहते हैं, वह सब एक साथ नहीं हो सकता। इस योजना में उन चीजों की सिफारिश की गई है, जिनको हमें पहले करना है। यह ठीक है कि इसमें बहुत-सी चीजें एक साथ ले ली

गई हैं, लेकिन वे हमारे साधनों एवं सामाजिक व राजनैतिक हालतों श्रौर संविधान की सीमा से परे नहीं हैं। इस प्रकार हमें श्रपने दिमागों का वास्तविकताश्रों से मेल साधना है।

हमारी मर्यादाएं काफी हैं, लेकिन उनसे हमें डरना नहीं चाहिए। उनसे संघर्ष करके ही हम जान सकते हैं कि वे किस तरीके की हैं। शायद हमें यह भी दिखाई दें कि हमारी सीमाएं इतनी अधिक हैं कि हर तरह की कोशिश के बावजूद हमारी रफ्तार बहुत धीमी है। तब हम सोचेंगे कि उन सीमाओं में से कुछ को, जिनमें हमें फिलहाल काम करना पड़ता है, कैसे दूर कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अपने आधिक ढांचं में बुनियादी तबदीली करने के लिए विचार करने को हमें मजबूर होना पड़ेगा।

हमारी निदयों का बहुत-सा पानी बेकार चला जाता है, जब कि हमें पानी की दूसरी जगह पर भ्रावश्यकता होती है। हम बांध बांधते हैं, तालाब बनाते हैं, जिससे इस पानी का ज्यादा-से-ज्यादा फायदा उठा सकें भ्रौर भ्रपनी जमीन की सिंचाई कर लें व बिजली वगैरा पैदा कर लें। इसी प्रकार भ्रालस्य भ्रौर बेकारी में जो समय बर्वाद हो जाता है उसे बचाने के लिए हमें सोचना है, जिससे कि हम इस बचे हुए वक्त को किसी क्रियात्मक प्रयत्न भ्रौर राष्ट्र की संपत्ति के बढ़ाने में लगा सकें। यह बड़े दु:ख की बात है कि ऐसे समय में जब कि भ्रधिक उपज की भ्रावश्यकता है, बहुत से लोग बेकार बैठे हैं।

हम कोई भी योजना बनायें, उसकी सफलता की कसौटी यह है कि उससे कहां तक हमारे उन करोड़ों लोगों को राहत पहुंचती है, जो कि मूक्तिल से अपना पेट भर पाते हैं। मतलब, उससे कहां तक हमारी जनता का फायदा और तरक्की होती है। इस कसौटी के सामने और बातें गौण होनी चाहिए। हमारे संविधान में सही तौर पर इस बात पर जोर दिया गया है कि हम अपनी दलित जातियों, आदिवासियों तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए अन्य वर्गों को ऊपर उठावें। यह कर्त्तव्य उन्हीं लोगों के प्रति नहीं है, बल्कि राष्ट्र के प्रति भी है; क्योंकि ऐसा करके ही हम भ्रपने लोगों का सामान्य स्तर ऊंचा कर सकते हैं। हमें यह दुर्भाग्यपूर्ण बात याद रखनी चाहिए कि भ्रार्थिक दृष्टि से हमारे शायद भ्राठ प्रतिशत लोग पिछड़ी जातियां कही जाती हैं।

इस प्रकार गरीबी और बेकारी के खिलाफ लड़ाई और लोगों की श्रार्थिक उन्नति, ये हमारे लिए महत्त्वपूर्ण उद्देश्य बन जाते हैं। हमारी राजनैतिक आजादी के बाद हमारी यात्रा की यह दूसरी श्रहम मंजिल है। यह मंजिल हम सामाजिक और आर्थिक योजना बनाकर ही तय कर सकते हैं, जिससे कि हमारे साधनों का इस्तेमाल ज्यादा-से-ज्यादा फायदे के लिए हो सके और वे साधन यथासंभव तेजी से बढ़ाये जा सकें। इस मंजिल को हम भवितव्यता या निजी प्रयत्नों के मनमानेपन ग्रथवा स्वार्थभावना के भरोसे छोडकर पार नहीं कर सकते। पिछली लडाई और उसके बाद इस देश में हमें समाज-विरोधी प्रवत्तियों के रूप में काफी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है। उसका मुकाबला स्रब हमें सुसंगठित स्राधार पर तथा जहां जरूरी हो वहां नियंत्रण कर के करना है। नियंत्रण कोई भी पसन्द नहीं करता, लेकिन जब लोगों की संग्रहवृत्ति सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचाती है तो कुछ चीजों पर श्रंकुश जरूरी हो जाता है। इसलिए निजी प्रयत्न राष्ट्रीय योजनाओं के सांचे में ढलने चाहिए। उन्हें प्रोत्साहन दिया जा सकता है, लेकिन केवल उस सांचे के ग्रंदर ही। सांचे से बाहर जाते ही सारी योजना बिगड जाती है।

अक्तूबर, १९५१

: ३१ :

## सामुदायिक योजना

मेरी राय में इस समय देश के सामने कोई भी इतना बड़ा काम नहीं है, जितना कि श्राप शुरू करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि इसी काम के द्वारा हम लोगों को देश को ग्रागे बढ़ाना है ग्रौर यहां के ३५ करोड़ ग्रादिमयों को ग्रच्छा जीवन बिताने के लिए व्यवस्था करनी है।

योजना-श्राफीसरों (कम्यूनिटी प्रोजैक्ट श्राफीसर्स) ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम को शुरू किया है। इस योजना के पीछे जो विचार है वह एक बीज की तरह है। इस बीज में से कल्ला फूटेगा श्रौर श्रंत में वह एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित होगा, जिसकी छाया में इस देश के लाखों व्यक्ति श्राश्रय ले सकेंगे। योजना श्राफिसरों को इस कार्य के महत्व को समझ लेना चाहिए। उसका श्रर्थ है इस देश के गरीब श्रादिमयों की उन्नति, न कि किसी एक व्यक्ति के लिए श्रच्छा श्रवसर। इस योजना के द्वारा गरीबी श्रौर बेकारी का बोझ लोगों के कन्धों से हटा दिया जायगा। केवल कानून पास करके पार्लामेंट गरीबी श्रौर बेकारी नहीं मिटा सकती। इसमें शक नहीं कि कानून भी जरूरी है, क्योंकि उनसे प्रगति का रास्ता साफ होता है; लेकिन श्राखिरकार श्रादिमयों की कोशिशों से देश श्राग बढ़ते हैं। हिन्दुस्तान में सवाल यह है कि ३५ करोड़ श्रादमी इस नये रास्ते की तरफ कैंसे बढ़ें। हमें लोगों में उमंग पैदा करनी है, जिससे कि वे भविष्य की तस्वीर को देख सकें श्रौर उस दिशा में श्रागे बढ़ सकें।

इस सबके लिए सख्त मेहनत की जरूरत है। रुपया भ्रौर पूंजी की आवश्यकता है। लेकिन भ्रपने भ्रापमें रुपया या पूंजी ही कोई संपत्ति नहीं हैं। संपत्ति तो श्रादिमयों की मेहनत से पैदा होती है। यही देश की सबसे बड़ी ताकत है।

इस समय ५५ सामुदायिक योजनाएं म्रारंभ की गई हैं। धीरे-घीरे इन योजनाम्रों के लिए भ्रौर स्थान भी चुने जायंगे भ्रौर संख्या ५०० तथा उससे ऊपर भी जा सकती है। हम चाहते हैं कि इस तरह की योजना म्राखिरकार हिंदुस्तान के हर गांव में हो। काम बड़ा है भ्रौर शायद उसकी कल्पना भी इससे पहले कहीं नहीं की गई है। श्राफीसरों से मैं कहूंगा कि वे नीलोखेड़ी में श्रपने काम को मेहनत से सीखें; लेकिन मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि जब वे श्रपनी-श्रपनी जगहों पर वापस जायं तो वहां के किसानों पर हुक्म न चलाएं। श्रधिकारियों को गांववालों से बहुत-कुछ सीखना है। केवल श्रादान-प्रदान की भावना से ही गांववालों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं श्रौर उन्हें श्रागे बढ़ाकर ले जा सकते हैं।

मैंने बहुत से कार्यकर्ताश्रों को देहातों में जाते देखा है। वे वहां भाषण देते हैं श्रौर सलाह-मशविरा देकर ग्रपने घरों को लौट ग्राते हैं। यह काम करने का तरीका नहीं है। ग्रगर ग्राप गांव जाना चाहते हैं तो सबसे पहले श्रापको यह भावना रख लेनी चाहिए कि ग्राप गांववालों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ग्रगर ग्राप ग्रामीणों की पुकार सुनेंगे तो ग्राप ग्रपने ही ध्येय को ग्रागे बढ़ाने में मदद पहुंचायेंगे। ऐसी हालत में ग्राप उनसे सीखेंगे ग्रौर उन्हें सिखायेंगे भी। ये दोनों बातें साथ-साथ ही चलती हैं।

योजना-आफीसरों को ग्रामीणों में यह भावना पैदा करनी है कि उनके भारी काममें वे उनके साथी हैं। शारीरिक श्रम के लिए ज्यादातर लोगों में जो घृणा ग्रीर हीन समझने की भावना है उसके स्थान पर ग्रादर भाव पैदा करना होगा। मेरे खयाल से हर विद्यार्थी को काफी समय खेतों या कारखानों में शारीरिक श्रम करने में लगाना चाहिए।

मैं भ्रापके काम की भ्रोर श्राशाभरी भ्रांखों से देखूंगा भ्रौर मुझे उम्मीद है कि भ्राप भ्रपनी सारी ताकत इस बड़े काम को— ३५ करोड़ लोगों को उठाने के काम को—पूरा करने में लगायंगे।

जुलाई, १९५२

#### समाजवादी व्यवस्था की श्रोर

श्राज हमारे मुल्क में, श्रीर हमारी ही जैसी हालतवाले दूसरे मुल्कों में भी, लोगों की जिन्दगी की सतह को ऊपर उठाने और बेरोजगारवालों को रोजगार देने के दो मसलों के दरम्यान कुछ जद्दोजहद है। याद रखना चाहिए कि हर वक्त, हर जगह, जिंदगी की सतह को ऊपर उठाने भौर रोजगार दिलाने के दरम्यान खींचतान रहा करती है। ग्रगर ग्राप रोजगार पर ज्यादा जोर देते हैं तो उसका नतीजा शायद यह हो सकता है कि जिन्दगी की गुजर-बसर का दर्जा नीचे गिर जाय, श्रीर श्रगर श्राप जिंदगी गुजारने के दर्जे को ऊपर उठानेपर ज्यादा जोर दें तो ममिकन है कि बेरोजगारी बढ जाय । श्रापको दोनों के दरम्यान समतोल कायम करना है । श्राप बहतों की जिन्दगी की सतह को बेरोजगारी बढ़ाकर ऊंचा नहीं कर सकते, क्योंकि वह सामाजिक नजरिये से बुरा होगा । इसके खिलाफग्रगर ग्राप बेरोजगारी को इस तरीके से खत्म करें कि उसके साथ जिन्दगी का दर्जा ऊंचा न उठे तो उसके माने यही है कि ग्राप कुछ कर नहीं पा रहे है, ग्राप कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, ग्राप गरीब बन रहे हैं। इसलिए मुश्किल हालतों में मसले के समतोल को कायम करना होता है। इस समतोल को कायम करमे की बुनियाद यही है कि स्राप पैदावार बढ़ावें। अगर स्राप स्रौर ज्यादा दौलत नहीं पैदा करते तो स्रापकी बंटवारे की सब योजनाएं नाकाम हो जाती हैं, क्योंकि बंटवारे के लिए कुछ रहता ही नहीं। हम ज्यादा पैदावार श्रीर ज्यादा रोजगारी, इन दोनों को किस तरह मिलावें, यही बडा मसला है।

हिन्दुस्तान जैसे पिछड़े मुल्क में सामाजिक संगठन की ग्रसली समाजवादी बनियाद धीरे-धीरे ही आ सकती है। इसके अलावा कोई चारा नहीं। चीन की मिसाल लीजिये। वह अपने को बदलने में गहरी दिलचस्पी रखता है। वहांपर वैसी दिक्कतें नहीं हैं जैसी कि हमारे सामने हैं, जैसे पार्लामेंटरी तरीके, हर बिल के तीन वाचन, सेलेक्ट कमेटी वगैरा, जिसमें वक्त लगता ही है। वे अगर चाहें तो रातोंरात एक कानून पास करके काम कर डाल सकते हैं। फिर भी वे कहते हैं कि उनको अपने समाज की समाजवादी बनियाद कायम करने में बीस साल का श्रसी लग जायगा श्रीर चाहे जितनी भी तेजी वे करें, बीस साल के पहले समाज की समाजवादी बनियाद कायम नहीं कर सकते। वे यह भी कहते हैं कि वे जोर-दबाव डालने के खिलाफ नहीं हैं। हम कह सकते हैं कि हम जोरजबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं। हम उसके खिलाफ हैं, वे नहीं हैं। फिर भी कोई मुल्क कितना भी मजबत क्यों न हो, भ्राखिरकार करोड़ों लोगों के ऊपर जोर-दबाव डालकर काम नहीं चला सकता। जैसे हमारे मुल्क में करोड़ों किसान हैं, वैसे ही चीन में भी हैं। वे उनको दवा सकते हैं, उनमें प्रोपेगंडा कर सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं; लेकिन भ्राखिरकार उनको चीन के किसानों का दिल जीतना होगा। वे चीन के करोड़ों किसानों की ख्वाहिशों के खिलाफ नहीं जा सकते। श्रीर इस वक्त चीनके किसान छोटे-छोटे काश्तकारों की तरह काम कर रहे हैं श्रीर इस रिवाज को बदलने की कोई योजना वहां नहीं है। सहकारी सिमतियों के संगठन पर ही जोर दे रहे हैं। वहां सिर्फ एक या दो सामृहिक खेत हैं। इस लिहाज से छुटकारा न हमको है, न चीन को है। इस बात से हम नहीं बच सकते कि श्राखिरकार हमको दौलत पैदा करनी होगी, तभी हम उसका बंटवारा कर सकते हैं श्रौर तभी हम समाज-वाद को कायम कर सकते हैं। इसलिए कुदरती तौरपर चीन में वे काफी हद तक तमाम चीजों के बावजूद निजी उद्योग-धंधों को बरदाश्त करते हैं। बेशक ये निजी उद्योग-धंघे सरकार के जरिये काब में रहे हैं श्रीर हम निजी उद्योगों पर जितना कंट्रोल रखते हैं, उससे वह कहीं ज्यादा है।

यदि उसूली तौरपर कोई तरीका हमको बहुत श्रच्छा लगे श्रौर हम उसे श्रपना लें, पर उसका नतीजा यह हो कि हमारी पैदावार गिर जाय तो सचमुच हम समाजवाद की तरफ बढ़ते कदम रोक रहे हैं, भले ही उस खास कदम को एक समाजवादी कदम कहा जाय। मिसाल के तौर-पर मेरा दिमाग इस बारे में बिल्कुल माफ है कि अगर हम इस वक्त अपने कुछ उद्योगों को कौमी मिल्कियत बनाना शुरू करदें उनको मुआवजा देकर, तो हम अपनी आगे बढ़ने की ताकत को कम करते हैं। यहां आपको एक चीज के बारे में बिल्कुल साफ कहना चाहिए। क्या हम प्राइवेट जायदादों को वगैर मुआवजा दिए हथियाना चाहते हैं, या नहीं? आम तौर से अगर हम उसको वगैर मुआवजा के कब्जे में करें तो हमको उसका नतीजा सोचना ही पड़ेगा और उसका नतीजा है झगड़े-टंटे और बहुत-से लोगों की तकलीफ। जहांतक हमारे संविधान का ताल्लुक है, यह बात उसके होते मुमिकन नहीं, पर संविधान की बात आप छोड़ भी दें तो भी हमारी पालिसी आम तौर से इस तरीके के खिलाफ रही है।

हमने इस मसले पर कई जगह पर कई बार गौर किया, केन्द्रीय मंत्रि-मण्डल में किया, केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की सबकमेटियों में, खास कमेटी में किया और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी, जिन्हें हमने यहीं बुलाया था। इसके बाद हमने इस मसले पर स्टेट की सरकारों की जाब्ते से राय मांगी और वे रायें आई और उनमें काफी फर्क भी था—उसूलों का नहीं, बल्कि इस मसले को देखने के तरीकों पर। आखिर में हम लोगों ने यही तय किया कि कुछ चीजें हम ऐसी तय कर दें, जिन पर संविधान का एक हिस्सा लागू न होगा। इसके माने कतई यह नहीं हैं कि हम मुआवजा नहीं देने जा रहे हैं।

मगर यह तब्दीली सबसे पहले कुछ खास चीजों पर ही लागू होती है। वहां भी हम यह नहीं कहते कि हम कतई मुग्नावजा नहीं देंगे। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि इन मसलों पर मुग्नावजे के सिलसिले में ग्राखिरी फैसला स्टेटों की श्रसेम्बलियां ही करेंगी। सुप्रीमकोर्ट ने स्टेटों की विधानसभाग्नों के इस हक को माननेसे इन्कार कर दियाहै। मेराग्रपना खयालहै कि सुप्रीमकोर्ट ने प्राइवेट मिल्कियत के मसलेपर एक तंग नजरिया ग्रपनायाहै। हम यकीनन निजी ग्रधिकारों को मानते हैं, मगर एक ऐसा भी मौका ग्रा सकता है, जब इस किस्म का निजी हक समाज की भलाई के रास्ते में बड़ा रोड़ा खड़ा हो जाय। ग्रगर में किसी से मकान लेता हूं तो में उसको पूरा मुग्नावजा देता हूं। ग्रगर सरकार किसी ग्रादमी से कोई मकान या कारखाना लेती है तो ग्रमूमन उसको उसे पूरा मुग्नावजा दिया करती है। पर ग्रगर हमारे कुछ ऐसे कानून होते हैं जैसे कि हमारे भूमि-सुधार-कानून हैं, जहां ग्रापका इस या उस मकान से ताल्लुक नहीं है, वहां ग्राप पूरा मुग्नावजा नहीं दे सकते। यह नामुमकिन है, कोई भी मुल्क ऐसा नहीं कर सकता।

सोशलिस्ट पार्टी, और उनसे भी ग्रधिक कम्युनिस्ट लोग, इस दिक्कत का हल यह बताते हैं कि इन सब जायदादों को जब्त कर लिया जाय, चाहे वे हिन्दुस्तान के लोगों की हों या दूसरे मुल्कों के लोगों की, उनको कोई मुद्रावजा न दो । अगर आप इस तरीके को रह कर देते हैं, और हमारे ख्याल से हमें उनको नहीं मानना चाहिए, तो उसके कुछ श्रौर नतीजे निकलते हैं और उन नतीजों पर ग्रमल करना होगा । ग्राप सोचने ग्रौर ग्रमल के इन दोनों तरीकों को मिला नहीं सके। मैं ग्रापसे कह दूं कि इक्तसादी (ग्रायिक) पहलू जो भी हो-ग्रीर जहां तक मेरा तालुक है, मेरे नजदीक निजी पुंजी के साथ कोई भी नैतिक पहलू जुड़ा हुग्रा नहीं है, कुछ ग्रसली बातें श्रापके सामने रखनी पड़ेंगी। जायदाद की जब्ती का नमुना रूस में, चीन में श्रीर कुछ श्रीर मुल्कों में मिलता है। मगर श्राप गौर से देंखे तो मालूम होगा कि यह जब्ती क्रान्ति के जमाने में, गृहयुद्ध के जमाने वगैरह में हुई थी। ग्राम तौर से जब ग्रमनपसंद तरीकों से सरकारें चलती होती हैं तो ऐसी जब्तियां नहीं की जातीं। सचाई यह है कि रूस में जब गृहयुद चल रहा था तब बड़े-बड़े जमीदार भाग गये श्रौर जमीन पीछे छोड़ गए। उस जमीन पर कब्जा करने वाला कोई नहीं था। तब किसानों ने उन जमीनों-पर कब्जा कर लिया। जो जमीदार तबके के कुछ लोग पीछे रह गये, उनमें

से कुछ ने तो बदलती हुई हालतों के मुताबिक अपने को बदल लिया और कुछ ने नये निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी, गद्दार हुए, जैसे कि उनके स्थाल थे। थोड़े में यह कि वहाँ हालात अलग किस्म के थे। चीन में भी कुछ ऐसी ही बात है।

श्राज से करीब सत्तरह साल पहले कुछ रूमी कम्युनिस्टों ने मुझसे कहा कि वे रूस में जिन गैर-मुल्कवालों की निजी पुंजी थी उनको पूरा मुस्रावजा देने को तैयार हैं। उनके लिए इस मसले में कोई नैतिक पहल नहीं था। वे ऐसा करना ग्रपने हक में श्रच्छा समझते थे, क्योंकि इस तरीके के बदले में उनको कुछ सामान मिल सकता था। वे एक डेढ़ करोड़ पौंड तक देने को तैयार थे। इस तमाम रूसी इन्कलाब के दौर में सोवियट रूस ने बराबर बड़े ढंग के साथ दूसरों के तर्ड अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। कुछ भी रुपये उसने जो उधार लिये, उन्हें मुनासिब तरीके से श्रीर बराबर ग्रदा किया है, ताकि जो लोग उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनके ग्रन्दर विश्वास पैदा हो । तो विश्वास की यह भावना पैदा करने के लिए वे गैरमल्कों को भी मस्रावजा देने को तैयार थे। कहने का मतलब यह है कि ये मसले बड़े ऊंचे इखलाकी सवाल नहीं हैं। इनमें ग्रमली नजरिया ही रहता है। हम, मुझे ठीक याद नहीं पड़ता, करीब पाँच करोड़ रुपया देशी राजाग्रों को देते हैं। में सोचता हूं तो मुझे तकलीफ होती है कि इन तीन-चार सौ ब्रादिमयों को हम इतनी बड़ी रकम देते हैं। यह मत भूलिए कि यह जो समझौता सरदार पटेल ने उस वक्त एक महीने के अन्दर किया था, वह हमारे लिए सियासी श्रीर दूसरी निगाहों में बड़ा ही फायदेमन्द था। यह मसला, जिसे बहुत ही कठिन समझा जाता था, एकदम तय हो गया। जो समझते थे कि ग्राजाद हिन्दुस्तान को सबसे बड़ी दिक्कत यही होगी, वे ताज्जुब में रह गये। जिस तरह से हमने इस मसले को तय किया, उससे हमारी इज्जत दुनिया में बहुत ऊंची हो गई। इन तमाम बातों को श्राप रुपये-पैसे में नहीं श्रांक सकते। श्रगर उस वक्त हमने यह नहीं कर लिया होता तो बड़ी लड़ाइयां श्रौर झगड़े हमारे सामने श्राते।

श्राम तौर से लोग यह महसूस नहीं करते कि सोवियट रूस को श्रपनी मशीनें चालू करने में कितने सालों का वक्त लग गया। हम रूस को श्राज देखते हैं, इन्कलाब के चालीस साल के बाद। उनको श्रपनी मशीनें चालू करने में बहुत काफी साल लग गये। एक श्रौर नमूना लीजिए। श्रपने संविधान में वे कहते हैं, करीब-करीब वैसे ही जैसे हम कहते हैं, कि हरएक को प्राइमरी तालीम मुफ्त मिलनी चाहिए। जहां तक मुझे ख्याल पड़ता है, सोवियट रूस को राज्य की तमाम ताकत के बावजूद, इस काम को पूरा करने में पूरे पन्द्रह साल लग गये।

मेरा ग्रपना स्थाल है कि जो सरकारी या पब्लिक क्षेत्र हैं, उनके हक में यह ग्रच्छा है कि निजी उद्योगों का क्षेत्र भी रहे, जो उनसे होड़ करता रहे। सरकारी या पब्लिक उद्योगों का क्षेत्र तो बढ़ेगा ही, पर मेरा ख्याल है कि ग्रगर किसी निजी उद्योग का क्षेत्र न रहे, इसे बिल्कूल खत्म कर दिया जाय तो इस बात का खतरा है कि पब्लिक क्षेत्र धीरे-धीरे सूस्त पड़ जायं श्रीर उनको ग्रागे बढ़ने का वह हौसला न रहे। ये वातें बहुत-कुछ ग्रादिमयों पर मुनहसिर हुम्रा करती हैं, पर इन सब बातों को महेनजर रखते हुए हमारे स्थाल से निजी उद्योग का क्षेत्र रखना अच्छा ही है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में वे लोग, जो पब्लिक क्षेत्र में नहीं लगे हुये हैं, काम कर सकते हैं, बशर्तेकि ग्राप ग्रपनी राष्ट्रीय योजना के फायदे के लिए उस निजी क्षेत्रपर कंट्रोल रखें। ग्राप सैकड़ों तरीकों से उसपर कंट्रोल रख सकते हैं। पर जहां ग्राप उनपर कंट्रोल नहीं रखते, वहां उनको इस बात की जरूर गुंजाइश दीजिए कि वे पहल कर सकें ग्रौर कुछ करके दिखला सकें। यकी-नन यह इस मसले की ग्रोर देखने का एक मोटा तरीका है। पर में समभ सकता हं कि एक हक्मत ऐसे कदम धीरे-धीरे उठाये, जो गलत हो सकते हैं। उन कदमों से मुमिकन है कि समाज का मौजूदा ढांचा मजबूत हो, कमजोर न हो। मगर ग्राखिरकार हम तो मौजूदा सामाजिक ढांचे को खत्म करना ही चाहते हैं, म्रार्थिक रूप से भी ग्रौर सामाजिक रूप से भी, क्योंकि यह ढांचा तरक्की को रोकता है। इसीलिए हमने जमीदारों का ढांचा तोड़

दिया है, इसलिए नहीं कि जमीदार श्रच्छे थे या बुरे थे, बल्कि इसलिए कि उसकी वजह से समाज की तरक्की रुकती थी। श्रगर कोई मुल्क निकम्मे ढांचों को कायम रक्खेगा तो वह तरक्की नहीं कर सकता। हमको उस ढांचे में श्रौर भी तोड़फोड़ करनी है। इसी तरह हमको उस ढांचे को भी तोड़ना है, जिसको पूंजीवादी ढांचा कहा जाता है। एक नये ढांचे को लाना है। मगर वह तोड़फोड़ इस तरीके से होनी चाहिए कि उसके साथ-ही-साथ हम कुछ पैदा भी करते रहें।

पिछले तीन-चार साल से हमको प्लानिंग का जो तजुरबा रहा है, उसके बाद भी जो पहला सवाल हमारे सामने ग्राता है वह यह है कि ग्राइन्दा हम जो भी कदम उठावें, वे ग्रांकड़ों पर मुनहिंसर होने चाहिए। हम इस तरफ तरक्की कर रहे हैं। दूसरे ग्रंब वक्त ग्रा गया है, जब हम बड़े-बड़े बुनियादी उद्योगों पर ज्यादा जोर दें। जब हमने पिछली योजना बनाई थी उस वक्त हम खुराक की ग्रीर खेती की समस्या से परेशान थे ग्रीर हमारी उस वक्त सबसे बड़ी स्वाहिश यही थी कि हम ग्रंपनी माली हालत की मजबूत बुनियाद खेती पर कायम करें। जैसे हिन्दुस्तान में हम चाहे जितने भी बड़े-बड़े उद्योगों को शुरू कर दें, ग्रंपर हमारी खेती की बुनियाद हो बिगड़ जाती है तो उसका मुल्क की सब चीजों पर ग्रंसर पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम खेती को बुनियाद रखें। हम यह नहीं कहते कि हमारी खेती की बुनियाद इस वक्त बहुत मजबूत है, मगर इसमें शक नहीं कि वह ग्रांज काफी संतोष के लायक है। वह एकदम से नहीं गिर पड़ेगी। मुमिकन है, कुछ दिक्कतें खड़ी हों, मगर हम ग्रंगले चन्द सालों में उसे ग्रीर भी मजबूत कर देंगे।

हम लोग ग्रब बड़े उद्योगों की तरफ बड़े पैमाने पर मुड़ सकते हैं। स्थाल रिखये, जब ग्राप बड़े उद्योगों की तरफ मुड़ें तो वे गलितयां न करें, जो रूस ने कीं। उन्होंने बड़े उद्योगों की तरफ इतना ज्यादा ध्यान दिया कि वहां बड़ी-बड़ी उलट-फेर हुईं ग्रौर बड़ी-बड़ी दिक्कतें ग्राईं। वे कह सकते हैं कि वे ऐसा करने पर मजबूर हुए, वे ग्रपने बचाव की ताकत को बढ़ाने

पर मजबूर थे। यही उनका खास मकसद था, क्योंकि जैसा कि उनका ख्याल है, उनको चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा हुम्रा था। उन्होंने कहा कि उन्हें बड़े-से-बड़े बचाव का इंतजाम रखना चाहिए, बड़े-से-बड़े उद्योग, लड़ाई की गाड़ियां, हवाई जहाज, फौज वगैरा भ्रौर उन्होंने यह सब किया। मगर उनकी जनता को इसकी बड़ी कीमत भ्रदा करनी पड़ी। कहा जा सकता है, श्रौर शायद ठीक ही होगा, कि ग्रगर वे ऐसा न करते तो पिछली लड़ाई में उनकी हार हो जाती। मगर इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से उन्होंने भ्रमल किया, वैसा करने पर वे खास वजहों से मजबूर हुए। जरूर इससे उनकी माली हालत में भारी गड़बड़ियां ग्राईं।

चीनी लोग ग्रकलमंद हैं। चीनियों के सामने यही मिसाल थी। वे पूरे तौर से रूस के इस नमूने पर नहीं चले। वे जरूर ग्रपने बड़े-बड़े बुनियादी उद्योगों को बढ़ा रहे हैं, मगर वे दूसरे पहलुग्रों पर भी काफी जोर दे रहे हैं। इस वक्त ग्रपनी खेती को उन्होंने करीब-करीब वैसे ही रखा हुग्रा है, जैसी कि वह थी। हां, सहकारी समितियों को बढ़ावा जरूर दे रहे हैं। वे जानबूझकर खेती के क्षेत्र में धीरे-घीरे चल रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ग्रगर वे बहुत ज्यादा करेंगे तो खतरा यह है कि कहीं सभी मामले गड़बड़ न हो जायं। इन तमाम सवालों की तरफ हर मुल्क की हालत के मुताबिक देखना लाजमी होता है।

हम अपने मुल्क में जंग और अमन की बातें किया करते हैं। असल बात यह है कि हमारे दिमागों में लड़ाई का खतरा और डर नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारे दिमागों में किसी तरह का डर रहे। मगर यह मत भूलिए कि इस लड़ाई के मसले पर जो फिजा हमारे हिन्दुस्तान में है, और दूसरे मुल्कों में है, उसमें बड़ा फर्क है। यूरोप में हर शख्स को लड़ाई का खतरा सामने खड़ा दिखाई पड़ता है। वहां वाले हमसे कहीं ज्यादा यह जानते हैं कि लड़ाई कितनी खतरनाक होती है। दुनिया के लोग जंग वगैरा की बातें किया करते हैं, मगर सच पूछिये तो हमारे लिए यह महज दूर का एक नारा है, मगर यूरोप में इस पर हमेशा एक भावुकता रहा करती है। हमारी श्रौर उनकी पृष्ठभूमि बिल्कुल श्रलहदा है। ख़ुशी की बात है कि हम इस किस्म के किसी खतरे के सामने नहीं हैं। हमको श्रपने मुल्क में किसी तरीके की लड़ाई का खतरा नहीं है। जरा हालत को श्राप देखें। दो-तीन मामलों को छोड़कर, जिनकी श्रभी मैं श्रापसे चर्चा करूंगा, इस बात की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम किसी मुल्क से लड़ाई लड़ें।

ये दो-तीन मामले कौन से हैं? तीन कह सकते हैं श्राप—पाकिस्तान, गोभ्रा श्रौर श्रन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर दक्षिण श्रफीका। श्रौर सब मुल्कों से हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, चाहे वे हमारी नीति को पसन्द करें या न करें, चाहे वे पूर्वी ताकतों के गुट के हों श्रौर चाहे पश्चिमी गुट के हों। पाकिस्तान की हालत जुदा है। श्राज हमारे ग्रौर पाकिस्तान के ताल्लुकात में भी कोई ऐसी गहरी खींचतान नहीं है। हां, बुनियादी मसले कायम रहते हैं, मगर कहा जा सकता है कि इस वक्त वहां कोई खास तनाव नहीं है श्रौर हमारी तरफ से तो कभी तनाव रहा ही नहीं, मगर पाकिस्तान की सियासी ग्रौर माली हालत बड़ी खराब है।

हां, गोग्रा एक माने में बड़ा ग्रहम है, मगर किसी बड़े भारी ग्रन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर नहीं। जब मैं गोग्रा की बातें करता हूं तो लोग बड़े तैश में ग्रा जाते हैं। कहते हैं कि यह क्यों नहीं करते, वह क्यों नहीं करते, फौज क्यों नहीं वहां भेज देते? मैंने चीन के प्रधानमंत्री श्री चाऊ एन लाई से मकाग्रों (फ़ारमोसा) के बारे में पूछा, जो चीन की सरहद पर गोग्रा की तरह करीब उसी ही रकबे की पुर्तगाली बस्ती है। वे हँसे ग्रौर कहने लगे, "मैं मकाग्रों के बारे में क्यों बिलावजह फिक्ष करूं। मकाग्रो तो मेरे पास ग्रा ही जायगा।"

हमारी अन्तर्राष्ट्रीय हालत बहुत अच्छी है। हम क्यों अपनी अमन-पसंदगी के रास्ते से हटें और बड़े-बड़े झगड़ों की सोचें, जिनका सामना रूस और चीन को करना पड़ा था। कोई उन झगड़ों, उन गृहयुद्धों को दावत थोड़े ही देता है। यह तो हालात लाद देते हैं। पर हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग हैं, जो ऐसी बातें करते हैं मानों बिना उस चक्की में पिसे कोई रास्ता ही नहीं है। यह बात बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। हम लोगों को इस ग्रमन-पसंद तब्दीलियों के रास्तेपर सोचना चाहिए, पर इसका मतलब यह हींगज नहीं है कि यह तब्दीली सुस्त हो। इस बात का जवाब तो इतिहास ही देगा कि हम कहां, किस हद तक ग्रौर किस तेजी के साथ ग्रपने को बदल सकें। मैं चाहता हूं कि ग्राप बिल्कुल नये तरीके से सोचें, लकीर के फकीर न बनें।

श्रगर श्राज श्राप दुनिया की तरफ देंखे, जहांपर तमाम झगड़े श्रौर तमाम लड़ाई के खतरे हैं तो श्रापको शायद मानना पड़ेगा कि ये सब श्राज से डेढ़ सौ या दो सौ साल के पहले दुनिया में जो श्रौद्योगिक इन्कलाब हुआ, उसका सीधा नतीजा हैं। जैसे-जैसे श्रौद्योगिक इन्कलाब फैलता गया, वैसे-वैसे ये सब सवाल सामने खड़े होते गये। ये तमाम झगड़े श्रौर मसले कहीं पहले सामने श्रा गये होते, मगर वे इसलिए नहीं श्राये, क्योंकि श्रौद्योगीकरण करने वाले पश्चिम के हाथों में एशिया श्रौर श्रफीका जैसे खुशहाल बड़े-बड़े हिस्से श्रा गये, जिनके साथ वे खिलवाड़ करते रहे श्रौर जिनका शोषण करके मुनाफा कमाते रहे।

इस तरह वे खुशहाल होते गये श्रीर उनमें श्रापस में झगड़े पैदा नहीं हुए, पर धीरे-धीरे ये झगड़े खड़े हुए। उनमें श्रापस में झगड़े हुए, जर्मनी की लड़ाई हुई श्रीर श्रौद्योगिक इन्कलाब के वे अन्दरूनी झगड़े, पूंजीवादी प्रथा के अन्दर काम करते हुए, धीरे-धीरे श्रौर भी श्रागे श्राते जा रहे हैं। पूर्व श्रौर अफीका का श्रौद्योगीकरण हुग्रा श्रौर अब यह समझ में नहीं श्राता कि यह पूंजीवाद का ढांचा कबतक चलाया जायगा। किसी श्रौर ढांचे को श्राना ही होगा। फिर इन सब बातों के अलावा श्रौद्योगीकरण की धारणा ने लोगों में भी बड़ी तब्दीलियां ला दी हैं। श्राप ये तब्दीलियां सबसे ज्यादा श्रमरीका में देखते हैं। ये तब्दीलियां श्रापको रूस में भी दिखाई पड़ेंगी। पूंजीवाद श्रौर साम्यवाद की चर्चा तो छोड़िए, रूस श्रौर श्रमरीका ही श्राज ऐसे मुल्क हैं, जो मशीनों की पूजा करते हैं, भले ही उनकी नीतियां श्रलग-श्रलग क्यों न हों। श्रमरीका श्राज सबसे बड़ा श्रौद्योगिक मुल्क हैं श्रौर काफी

तेजी से उस तरफ बढ़ रहा है । यूरोप के श्रौर मु<mark>ल्क, वे चाहें कितने भी श्रौद्</mark>यो-गिक हों, इन दोनों मुल्कों से कुछ मानों में पीछे हैं ।

मगर इस सब श्रौद्योगिक सभ्यता ने समाज श्रौर श्रादमी के लिए बड़े-बड़े गंभीर मसले खड़े कर दिये हैं। बेशक, उन मसलों की स्राखिरी तस्वीर एटम बम ग्रौर हाइड्रोजन बम हैं--ग्रौद्योगिक क्रान्ति के सीधे नतीजे। यह निहायत जरूरी है कि हमारी जो भी श्रौद्योगिक नीति हो, हम लोगों को बराबर एक पहलु, उसे ग्राप इखलाकी पहलु कह सकते हैं, मैं उसे सांस्कृतिक पहलु कहना ज्यादा अच्छा समझुंगा, सामने रखना होगा। सांस्कृतिक पहलु में इखलाकी पहलु बहुत हद तक रहता है। इंसान को इंसान ही रहना है, मशीन नहीं बन जाना है, भले ही मशीनों के जिरये उसे बाद में बहुत ज्यादा रुपया मिल जाय । इंसान में इंसानी गुण हैं, इंसान की इंसानी तरीके से तरक्की होनी चाहिए। यह मत भूलिये कि ये बातें मशीनें खत्म कर रही हैं। मैं मशीनों का हामी हं, मैं मशीनों से डरता नहीं ग्रौर में यह कहना चाहता हं कि जबतक ग्राप ग्रौद्योगिक विकास में समतोल नहीं करते तबतक खतरा यही है कि मशीनें ग्रादमी को ही खायें, एटम बम के जरिये, और तरीके से। क्या ग्रापने यह महसूस किया है कि हाइड्रोजन बम के सिलसिले में क्या हालत है ? बहुत साफ-साफ तो कहना मुमिकन नहीं, पर बेशक, बहुत बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने, नोबल प्राइज पाने-वालों ने यह राय जाहिर की है कि पांच-छ: हाइड्रोजन बमों का जो तजुरबा किया जा चुका है, उसने दुनिया के वायुमण्डल पर ग्रसर डाल दिया है। ग्रगर पांच-छ: हाइड्रोजन बमों का ग्रौर विस्फोट किया गया तो ग्रौर भी घातक हो सकता है श्रौर धीरे-धीरे दुनिया में जिंदगी का ही खात्मा हो सकता है। म्रादमी की जिंदगी पर, पौधों पर, उनका बुरा म्रसर पड़ सकता है। हमारे फेफड़े, हमारे दिल, हमारे चमड़े वगैरा पर ग्रसर हो सकता है। मुमिकन है कि एक ग्रादमी के मरने में पांच-छः साल लगें, मगर वह घीरे-धीरे खत्म हो जायगा। यह तो सिर्फ तब है जब कि ये विस्फोट चलते रहें। ग्रगर कहीं लड़ाई हो गई ग्रौर दस-बारह हाइड्रोजन बम इधर-उघर फेंक

दिये गए तो हालत खतरनाक हो जायगी। तब श्रापके ये सब ख्यालात खतम हो जायंगे, यह तमाम समाजवाद, यह साम्यवाद, यह पूंजीवाद, यह गांधी-वाद, सब रखे रह जायंगे। उनका कोई तिज्करा नहीं रह जायगा। यकीनन हम उन तमाम बातों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, मगर एक चीज तो हम कर ही सकते हैं, श्रौर वह यह कि हम श्रपने मुल्क को मजबूत करें, खूब मजबूत करें श्रौर उसको चिरत्र श्रौर श्रनुशासन की मजबूत बुनियाद पर खड़ा करें।

२२ दिसम्बर, १९५४

# 'मण्डल' के प्राप्य प्रकाशन

|            | गांधीजी                      | २७. अगर मैं डिक्टेटर होता ॥       |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ₹.         | प्रार्थना-प्रवचन (भाग १) ३)  | २८ शराबबंदी करें                  |
| ₹.         | " " (भाग २) राण              | २६. स्वराज में अछूत कोई नहीं ॥    |
| ₹.         | गीता-माता ४)                 | विनोबाजी                          |
| ٧.         | पंद्रह अगस्त के बाद १॥), २)  | ३०. विनोबा के विचार (दो भाग) ३)   |
| <b>X</b> . | धर्मनीति १॥), २)             | ३१. गीता-प्रवचन १), १॥॥           |
| ξ.         | द० अफ्रीका का सत्याग्रह ३।।) | ३२. जीवन और शिक्षण २)             |
| <b>9</b> . | मेरे समकालीन ४)              | ३३. शांति-यात्रा १॥)              |
| ۶.         | _                            | ३४. स्थितप्रज्ञ-दर्शन             |
| 8.         | आत्म-संयम ३)                 | ३५. ईशावास्यवृत्ति ॥॥             |
| १०.        | गीता-बोघ ॥)                  | ३६. ईशावास्योपनिषद् =)            |
| ११.        | अनासिक्तयोग १॥)              | ३७. सर्वोदय-विचार १=)             |
| १२.        | ग्राम-सेवा ।=)               | ३८. स्वराज्य-शास्त्र ।।।)         |
| १३.        | मंगल-प्रभात ।=)              | ३६. भूदान-यज्ञ                    |
| १४.        | सर्वोदय ।=)                  | ४०. गांघीजी को श्रद्धांजलि ।=)    |
| १५.        | नीति-धर्म ।=)                | ४१. राजघाट की संनिधि में ॥=)      |
| १६.        | आश्रमवासियों से ।=)          | ४२. सर्वोदय का घोषणापत्र ॥        |
| १७.        | हमारी मांग १)                | ४३. विचार-पोथी १)                 |
| १५.        | सत्यवीर की कथा               | ४४. जमाने की मांग                 |
| 38.        | संक्षिप्त आत्मकथा १), १।।)   | नेहरूजी                           |
| २०.        | हिंद-स्वराज्य ।।।)           | ४५. मेरी कहानी 5                  |
| २१.        | बापू की सीख ॥)               | ४६. हिन्दुस्तान की समस्यायें २)   |
| २२.        | गांघी-शिक्षा (तीन भाग) १=)   | ४७. लड़खड़ाती दुनिया २)           |
| २३.        | अनीति की राह पर १)           | ४८. राष्ट्रपिता २)                |
| २४.        | आजका विचार (२ भाग) ।।।)      | ४६. हिन्दुस्तान की कहानी (सं.) ४) |
|            | ब्रह्मचर्य (दो भाग) १।।।)    | ५०. राजनीति से दूर २)             |
| २६.        | हृ्दय मंथन के पांचदिन ॥      | ५१. हमारी समस्यायें ।।।)          |

|                     |                      | (           | ₹)          |                           |           |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|
| ५२.                 | विश्व-इतिहास की झलक  | २१)         | ७३.         | ध्रुवोपास्यान             | IJ        |
| <b>¥</b> ₹.         | नया भारत             | IJ          | ७४.         | गांधीजी की छत्रछाया में   |           |
| ሂሄ.                 | आजादी के आठ साल      | IJ          |             | १।॥),                     | राग्र     |
|                     | डा० राजेन्द्रप्रसाद  |             |             | टाल्सटाय                  |           |
| ५५.                 | गांधीजी की देन       | łIJ         | ७४.         | स्त्री और पुरुष           | (۶        |
| ५६.                 | गांघी-मार्ग          | シ           |             | मेरी मुक्ति की कहानी      | ر<br>(۱۱) |
|                     | राजगोपालाचार्य       |             |             | प्रेम में भगवान           | ર્        |
| ५७.                 | महाभारत कथा          | ХJ          | <b>95.</b>  | जीवन-साधना                | ٤IJ       |
| ሂፍ.                 | कुब्जा सुन्दरी       | ર્          | 98.         | कलवार की करतूत            | IJ        |
| ¥8.                 | शिशुपालन             | IJ          | 50.         | बालकों का विवेक           | 111)      |
|                     | वियोगी हरि           |             | ٦٤.         | हम करें क्या?             | ₹IJ       |
| <b>ξ٥.</b>          | बुद्धवाणी            | (۶          | <b>५</b> २. | हमारे जमाने की गुलामी     | пу        |
| ६१.                 | श्रद्धाकण            | Ŕ           | ۲₹.         | धर्म और सदाचार            | १५        |
| ६२.                 | अयोध्याकांड          | ۲j          |             | अंधेरे में उजाला          | १।ग्र     |
| <b>६</b> ३.         | संत सुधासार          | <u>و</u> ۲۶ |             | बुराई कैसे मिटे           | १)        |
| ६४.                 | प्रार्थना            | 11)         | <b>ς</b> ξ. | सामाजिक कुरीतियां         | ર્        |
|                     | हरिभाऊ उपाध्याय      |             |             | अन्य लेखकों की            |           |
| <b>ξ</b> <u>ų</u> . | भागवत-धर्म           | ٤IJ         | 59.         | बापू की कारावास कहानी     |           |
| ६६.                 | श्रेयार्थी जमनालालजी | ٤IJ         |             | (सु० नैयर)                | १०)       |
| <b>₹</b> ७.         | स्वतंत्रता की ओर     | 8)          | 55.         | बापू के चरणों में         | RIÍ       |
| <b>₹</b> 5.         | बापू के आश्रम में    | ?)          | <b>5</b> ٤. | बा, बापू और भाई           | ıij       |
| €€.                 | मनन '                | (II)        | 80.         | गांघी-विचार-दोहन          | ۲ij       |
|                     | घनस्यामदास बिङ्ला    |             | ६१.         | में भूल नहीं सकता (काटजू) | RIJ       |
| <b>७</b> ०.         | बापू                 | સૃ          | ६२.         | अहिंसा की शक्ति           | शाप्र     |
| ७१.                 | रूप और स्वरूप        | 11=)        | ₹3.         | सर्वोदय-तत्व-दर्शन        | رف        |
| ७२.                 | डायरी के पन्ने       | <b>१</b> )  | £&.         | भारतीय संस्कृति           | ₹ij       |

|              | (                              | ą | )    |                            |             |
|--------------|--------------------------------|---|------|----------------------------|-------------|
| દ્ય.         | सत्याग्रह-मीमांसा है।।)        |   | १२२. | पशुओं का इलाज              | 11)         |
| ٤٤.          | गांधी की कहानी ४)              |   | १२३. | काश्मीर पर हमला            | ۲)          |
| દહ.          | भारत विभाजन की कहानी ४)        |   | १२४. | भा० नवजागरण का इति.        | ₹}          |
| १८.          | में तन्दुरुस्त हूं या बीमार? ॥ |   | १२५. | हिमालय की गोद में          | २)          |
| .33          | आत्मोपदेश १)                   |   | १२६. | जीवन प्रभात                | X)          |
| 800.         | जीवन संदेश (ख॰ जि॰) १॥         |   | १२७. | सर्वोदय योजना              | IJ          |
| <b>१</b> ०१. | राजनीति प्रवेशिका १)           |   | १२८. | पुरुपार्थ (डा. भगवान्दास)  | (¥)         |
| १०२.         | लोक-जीवन ३॥)                   |   | ,359 | कब्ज-कारण और निवारण        | ۱۱J         |
| १०३.         | अशोक के फूल ३)                 |   | १३०. | मानवता के झरने             | ۲IJ         |
| १०४.         | कल्प-वृक्ष (वा० अग्नवाल) २)    |   |      | आधुनिक भारत                | X)          |
| १०५.         | पंचदशी (सं. यशपाल जैन) १।॥     |   |      | तट के बंधन                 | 3)          |
| १०६.         | कांग्रेस का इतिहास भाग ३ ३०)   |   |      | साहित्य और जीवन            | २)          |
| <b>१</b> ०७. | सप्तदशी २)                     |   | •    | इंग्लैण्ड में गांधीजी      | 3)          |
| १०८.         | रीढ़ की हड्डी १।॥              |   | १३५. | खादी द्वारा ग्राम-विकास    | Шy          |
| 908.         | अभिट रेखायें (सत्यवती) ३)      |   | १३६. | ग्रामसुधार                 | <b>१</b> 1) |
| ११०.         | एक आदर्श महिला १)              |   | १३७. | चारादाना                   | IJ          |
| <b>१</b> ११. | तामिल-वेद (तिरुवल्लुवर) १॥)    |   |      | शिष्टाचार (कंचनलता)        | IJ          |
| ११२.         | आत्म-रहस्य (रतनलालजैन) ३)      |   |      | राप्ट्रीय गीत              | IJ          |
| <b>११</b> ३. | थेरी गाथायें १॥)               |   | १४०. | सिंचाई और बिजली            | IJ          |
| ११४.         | बुद्ध और बौद्ध सायक १॥         |   |      | समाज विकास माला            |             |
| ११५.         | जातक-कथा (आनन्द कौ.) २।।)      |   | १४१. | बद्रीनाथ                   | り           |
| <b>१</b> १६. | हमारे गांव की कहानी १।।)       |   | १४२. | जंगल की सैर                | り           |
| ११७.         | रामतीर्थं सन्देश (३ भाग) १=)   |   | १४३. | भीष्म-पितामह               | ら           |
| ११८.         | रोटी का सवाल (क्रोपाट.) ३)     |   | १४४. | शिवि और दधीचि              | ら           |
| ११६.         | नवयुवकों से दो बातें ,, ।=)    |   | १४५. | विनोबा और भूदान            | ら           |
| <b>१</b> २०. | फलों की खेती २॥॥               |   | १४६. | कबीर के बोल                | り           |
| <b>१</b> २१. | सागभाजी की खेती ३)             |   | १४७. | गांधीजी का विद्यार्थी-जीवन | り           |
|              |                                |   |      |                            |             |

|              | . ^                     |     | 0.30                  |      |
|--------------|-------------------------|-----|-----------------------|------|
|              | गंगाजी                  | り   | १७४. शहद की खेती      | り    |
| 388.         | गौतम बुद्ध              | り   | १७५. कस्तूरबा गांघी   | り    |
| १५०.         | निषाद और शबरी           | り   | सम्कृत-साहित्य-सौरभ   |      |
| १५१.         | गांव सुखी, हम सुखी      | ら   | गण्डल साहत्य सारम     |      |
| १५२.         | कितनी जमीन?             | り   | १७६. कादम्बरी         | り    |
| १५३.         | ऐसे थे सरदार            | り   | १७७. उत्तर-रामचरित    | り    |
| १५४.         | चैतन्य महाप्रभ्         | ら   | १७८. वेणी-संहार       | り    |
| १५५.         | कहावतों की कहानियां     | ら   | १७६. शकुन्तला         | り    |
| १५६.         | सरल व्यायाम             | ら   | १८०. मृच्छकटिक        | り    |
| १५७.         | द्वारका                 | ら   | १८१. मुद्राराक्षस     | り    |
| १५८.         | बापू की बातें           | 15) | १८२. नलोदय            | り    |
| १५६.         | बाहुबली और नेमिनाथ      | ら   | १८३. रघुवंश           | り    |
| १६०.         | तन्दुरुस्ती हजार नियामत | 15) | १८४. नागानन्द         | ら    |
| १६१.         | माटी की मूरत जागी       | 1=) | १८५. मालविकाग्निमित्र | り    |
| <b>१</b> ६२. | बीमारी कैसे दूर हो?     | ラ   | १८६. स्वप्नवासवदत्ता  | り    |
| १६३.         | गिरिघर की कुंडलियां     | 15) | १८७. हर्ष-चरित        | り    |
| १६४.         | रहीन के दोहे            | 15) | १८८. किरातार्जुनीय    | 15)  |
| १६५.         | गीता-प्रवेशिका          | ら   | १८६. दशकुमार-चरित—१   | ら    |
| <b>१</b> ६६. | तुलसी-मानस-मोती         | ら   | 8€0. ,, —3            | 15)  |
| १६७.         | दादू की वाणी            | ら   | १६१. मेघदूत           | ラ    |
| १६८.         | नजीर की नज्में          | ら   | १६२. विक्रमोर्वशी     | ら    |
| १६६.         | संत तुकाराम             | 15) | १६३. मालती-माधव       | 17   |
| १७०.         | बाजीप्रभु देशपांडे      | ら   | १६४. शिशुपाल वध       | 17   |
| १७१.         | हजरत उमर                | ら   | १९५. बुद्ध-चरित       | ラ    |
| १७२.         | संत तिरुवल्लुवर         | ら   | १६६. भागवत कथा        | ₹ij  |
| १७३.         | कावेरी                  | ら   |                       | (iij |
|              |                         |     | 2 0 0                 |      |

सस्ता साहित्य मण्डल-नई दिल्ली